## सिं घी जै न ग्र नथ मा ला

संस्थापक भी बहादुर सिंहजी सिंघी

Si.

श्री जिन विजयजी मुनि

श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविरचित

# ज्ञान बिन्दु प्रकरण



संपादक

## श्रीयुत पं० सुखलालजी शास्त्री

श्रीयुत बाबू राजेन्द्र सिंहजी सिंघी कर्तृक

## सिंघी जैन ज्ञान पीठ

द्वारा प्रकाशित

\*\*\*\*\*\* अहमदाबाद = कलकत्ता \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



प्रथमावृत्ति, ५०० प्रति ] # संवत् १९९८ # [मूल्य, रूप्यक ३-८-०

| **********<br>इ<br>दे<br>दे वीर सेवा मन्दिर | 放汉汉汉     |
|---------------------------------------------|----------|
|                                             | X        |
| 💲 दिल्ली                                    | Ŕ        |
| X X                                         | 汉        |
| 8                                           | Ŕ        |
| <del>X</del>                                | X        |
| *                                           | X        |
| <b>⊗</b>                                    | X        |
| \$ 01 x 24                                  | 狄从       |
| ¥ कम संख्या रू                              |          |
| 8 341.1                                     | Ŕ        |
| क्ष काल नं अ                                | Ϋ́<br>Ϋ́ |
| ्र<br>हे <sub>खार</sub>                     |          |
| X X                                         | スメ       |
| ¥<br>Xaaxxxxxxxxxxxxxxxxxx                  | 3        |

## वर्गवामी माधुचित श्रीमान हालचन्दती सिंघी



**जन्म** अ. स. १८ - आले संस्

**ग्वराचाम** वि. स. १५,५४ ५५ ५५ मा

# सिंघी जैन ग्रन्थमाला





श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविरचितं

ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्

# सिंघी जैन प्रन्थमाला

जैन आगमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, कथात्मक - इत्यादि विविधविषयगुन्फित प्राकृत, संस्कृत, अपभंश, प्राचीनगूर्जर, राजस्थानी आदि नाना भाषानिबद्ध बहु उपयुक्त पुरातनवाद्धाय तथा नवीन संशोधनात्मक साहित्यप्रकाशिनी जैन अन्थाविछ ।

करूकचानिवासी सर्गस श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी श्रेष्ठिपुण्यस्मृतिनिमिच तत्सुपुत्र श्रीमान् बहादुरसिंहजी सिंघी कर्तृक

संस्थापित तथा प्रकाशित

9824

सम्पादक तथा साझालक

## जिन विजय मुनि

[ सम्मान्य समासद-भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर पूना, तथा गुजरात साहित्यसमा अहमदाबाद; मृतपूर्वाचार्य-गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर अहमदाबाद; जैनवाङ्मयाध्यापक-विश्वभारती, शान्तिनिकेतन; प्राकृतभाषादि-प्रधानाध्यापक-भारतीय विद्या भवन, बम्बई; तथा, जैन साहित्यसंशोधक प्रन्थावित-पुरातत्त्वमन्दिर प्रन्थावित-भारतीय विद्या प्रन्थावित-द्वारा प्रकाशित संस्कृत-प्राकृत-पाली-अपभंश-प्राचीनगूर्जर-हिन्दी-आदि नाना भाषामय-अनेकानक प्रन्थ संशोधक-सम्पादक । ]

यन्थांक १६; मूल्य रू. ३-८-०

प्रकाशन-कर्ता

## बाबू श्री राजेन्द्र सिंहजी सिंघी

सिंघीसदन; ४८, गरियाहाट रोड; पो० बालीगंज, कलकत्ता

## न्यायविशारद-न्यायाचार्य-

## श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविरचितं

# ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्

[विस्तृतप्रस्तावना-टिप्पणादिसमन्वितम्]

#### सम्पादक

## पण्डित सुखलालजी संघवी

प्रधानाध्यापक-जैनशास्त्रपीठ, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस; मृतपूर्वदर्शनशास्त्राध्यापक - गूजरात पुरातत्त्वमन्दिर, अहमदाबाद

तथा

पण्डित दलसुख मालवणिया

न्यायतीर्थ, जैनागमाध्यापक, हिन्दू विश्वविद्यालय,

बनारस

पण्डिता हीरा कुमारी देवी

व्याकरण-सांख्य-वेदान्ततीर्थ

कलकत्ता

प्राप्तिस्थान

## सिंघी जैन ग्रन्थमाला कार्यालय

अनेकान्त विहार, शान्तिनगर पो० साबरमती (अहमदाबाद)

विक्रमाब्द १९९८ ]

**मथमावृत्ति, पद्धशत प्रति** 

[ १९४२ सिस्ताब्द

## SINGHI JAIN SERIES

A CGLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF MOST IMPORTANT CANONICAL, PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE ETC. WORKS OF JAIN
LITERATURE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSA AND OLD
VERNACULAR LANGUAGES, AND STUDIES BY
COMPETENT RESEARCH SCHOLARS

FOUNDED AND PUBLISHED

BY

SRĪMĀN BAHĀDUR SINGHJĪ SINGHĪ OF CALCUTTA

IN MEMORY OF HIS LATE FATHER

### ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ

-see

#### GENERAL EDITOR

#### JINA VIJAYA MUNI

THE BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE OF POONA

AND GUJRAT SAHITYA SABHA OF AHMEDABAD; FORMERLY PRINCIPAL OF GUJRAT

PURATATTVAMANDIR OF AHMEDABAD; LATE SINGHI PROFESSOR OF JAINA

STUDIES, VISVA-BHARATI, SANTINIKETAN; PRO. OF PRAKRITIC

LANGNAGES AND HINDI, BHARATIY YIDYA BHAYAN, BOMBAY;

EDITOR OF MANY SANSKRIT, PRAKRIT, PALI, APABHRAMSA,

AND OLD GUJRATI-HINDI WORKS.)

NUMBER 16; PRICE RS. 3/8

PUBLISHED BY

BABU SRI RAJENDRA SINGHJI SINGHI SINGHI SADAN; 48, GARIYAHAT ROAD, PO. BALLYQUNGE, CALCUTTA

## JNANABINDU PRAKARANA

OF

#### NYĀYAVIŚĀRADA-NYĀYĀCHĀRYA

### ŚRĪMAD YAŚOVIJAYA UPĀDHYĀYA

(WITH INTRODUCTION, NOTES AND INDEX ETC..)



#### EDITED BY

### PANDIT SUKHLĀLJĪ SANGHAVĪ

HEAD OF THE DIPARTMENT OF JAIN PHILOSOPHY AND LOGIC,

BENARES HINDU UNIVERSITY

LATE PROFESSOR OF INDIAN PHILOSOPHY, GUJRAT PURATATTYA MANDIR, AHMEDABAD

AND

Pt. DALSUKH MALVANIA. Nyāyatirtha, Jaināgama Teacher Vyākaraņa-Sānkhya-Vedānta Benares Hindu University, BENARES

Pta. HIRA KUMARI DEVI. Tirtha. CALCUTTA.

#### TO BE HAD FROM

**-->**0</a>

SINGHI JAIN GRANTHAMALA KARYALAY ANEKANT VIHAR, SHANTINAGAR, PO. SABARMATI, (AHMEDABAD)

### ॥ सिंघीजैनमन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः॥

-000

अस्ति बङ्गामिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥
निवसन्त्यनेके तत्र जैना ऊकेशवंशजाः । धनाळ्या नृपसद्दशा धर्मकर्मपरायणाः ॥
श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सच्चित्रो यः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥
बाल्य एवागतो यो हि कर्तुं व्यापारिवस्तृतिम् । कलिकातामहापुर्या धृतधर्मार्थनिश्रयः ॥
कुशाग्रया खबुद्ध्येव सदृत्या च सुनिष्ठया । उपाज्यं विपुलां लक्ष्मीं जातः कोळ्यधिपो हि सः ॥
तस्य मन्नुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । पतित्रता प्रिया जाता शीलसौभाग्यभूषणा ॥
श्रीबहादुर्रासहाल्यः सद्धणी सुपुत्रस्तयोः । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रयो धियां निधिः ॥
प्राप्ता पुण्यवताज्ञनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यदीपेन प्रदीष्तं यद्वृहाङ्गणम् ॥
श्रीमान् राजेन्द्रसिद्दोऽस्ति ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् बाहुर्यस्य हि दक्षिणः ॥
नरेन्द्रसिद्दो इत्याल्यस्तेजस्त्री मध्यमः सुतः । सुनुर्वीरेन्द्रसिद्दश्च किनष्टः सौम्यदर्शनः ॥
सन्ति त्रयोऽपि सत्युत्रा आप्तभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मार्गानुगामिनः ॥
अन्येऽपि बहुवश्रास्य सन्ति स्वस्रादिबान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धोऽयं ततो राजेव राजते ॥

#### अन्यच-

सरस्वयां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्येष सदाचारी तिचत्रं विदुषां खलु ॥ न गर्वो नाप्यहंकारो न विलासो न दुष्कृतिः । द्वयतेऽस्य गृहे कापि सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥ मक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सजनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽस्ति श्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥ देश-कालस्थितिज्ञोऽयं विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादिसाहित्य-संस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥ समुन्नत्यं समाजस्य धर्मस्थोत्कर्पहेतवे । प्रचारार्थं सुशिक्षाया व्ययत्येष धनं घनम् ॥ गत्वा समा-समित्यादौ भृत्वाऽध्यक्षपदाङ्कितः । दत्त्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहयित कर्मठान् ॥ एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभिनष्ठया । करोत्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ अथान्यदा प्रसङ्गेन स्वपितुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किष्टिद् विशिष्टं यः कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पूज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानस्विः परम् । तस्मात्तज्ज्ञानवृद्ध्यर्थं यतनीयं मया वरम् ॥ विचार्येवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धास्पदस्यमित्राणां विदुषां चापि तादशाम् ॥ जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शान्तिनिकेतने । सिंधीपदाङ्कितं जैनज्ञानपीठमतीष्ठिपत् ॥ श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठातृसत्पदम् । स्वीकर्तुं प्रार्थितोऽनेन शास्त्रोद्धाराभिलाषिणा ॥ अस्य सौजन्य-सौहार्द-स्थ्यौदार्यादिसद्धणैः । वश्रीभूयाति सुदा तेन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥ तस्येव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्विपतृश्रयसे चैषा प्रन्थमाला प्रकारयते ॥ विद्वजनकताल्हादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दित्वयं लोके जिनविजयभारती ॥

## ॥ सिंघीजैनयन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः॥

स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देशो भारतिवश्चतः । रूपाहेलीति सन्नाम्नी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥
सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः सम । श्रीमचतुर्रासेहोऽत्र राठोडान्वयम्मिपः ॥
तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूत् राजपुत्रः प्रसिद्धिमान् । क्षात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलाप्रणीः ॥
मुख्ज-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन्महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥
पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद् गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्सौजन्यभूषिता ॥
क्षत्रियाणीप्रभापूर्णां शौर्यदीप्तमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वेव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम् ॥
स्तुः किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरतिप्रियः । रणमछ इति द्यन्यद् यन्नाम जननीकृतम् ॥
श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिभैपज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥
श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । स्वासीद् वृद्धिसिंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥
तेनाथाप्रतिमप्रमणा स तत्सुनुः स्वसन्निधौ । रक्षितः शिक्षतः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥
दोर्भाग्यात्तिच्छशोर्बाल्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमूढेन ततस्तेन त्यक्तं सर्वे गृहादिकम् ॥

#### तथा च-

परिभ्रम्याथ देशेषु संसेव्य च बहून् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा कृत्वाचारान् सुदुष्करान् ॥ ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वगवेषिणा ॥ अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रत्न-नृतनकालिकाः ॥ येन प्रकाशिता नैका प्रनथा विद्वत्प्रशंसिताः । लिखिता बहुवो लेखा ऐतिह्यतथ्यगुम्फिताः ॥ यो बहुभिः सुविद्वद्भिस्तन्मण्डर्लश्च सत्कृतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणाम् ॥ यस तां विश्वतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना। आहूतः सादरं पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥ पुर चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ख्यातः प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥ आचार्यत्वेन तत्रोचैनियुक्तो यो महात्मना । विद्वजनकृतश्चाघे पुरातत्त्वाख्यमन्दिरे ॥ वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत्पदं ततः । गत्वा जर्भनराष्ट्रे यस्तत्संस्कृतिमधीतवान् ॥ तत आगत्य सँछमो राष्ट्रकार्ये च सिक्तयम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वराज्यपर्वणि ॥ कमात्तस्माद् विनिर्मुक्तः प्राप्तः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्द्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥ सिंघीपद्युतं जैनज्ञानपीठं यदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्य स्तुना ॥ श्रीबहादुरसिंहेन दानवीरेण घीमता । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ प्रतिष्ठितश्च यस्तस्य पदेऽधिष्ठातसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् शोधयन् जैनवाब्ययम् ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुरुकेतुना । खिपतृश्रेयसे चैपा ग्रन्थमारा प्रकाश्यते ॥ विह्रज्जनकृताल्हादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दित्वयं लोके जिनविजयभारती ॥

## सिंघी जैन ग्रन्थमाला

### अद्यावधि मुद्रित ग्रन्थ

|            |                                                                             | मूल्यम्।        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ę          | प्रबन्धिचिन्तामणि, मेरुतुङ्गाचार्यविरचित.                                   |                 |
|            | संस्कृत मूल प्रन्य, विस्तृत हिन्दी प्रस्तावना समन्वित                       | ₹ <b>-</b> 9₹-0 |
| २          | पुरातनप्रबन्धसंप्रह,                                                        |                 |
|            | प्रबन्धचि । सहश अनेकानेक पुरातन ऐतिहासिक प्रबन्धोंका विशिष्ट संप्रह         | 4-0-0           |
| 3          | प्रबन्धकोदा, राजशेखरसूरिरचित.                                               |                 |
|            | संस्कृत मूल प्रन्थ, विस्तृत हिन्दी प्रस्तावना आदि सहित                      | 8-0-6           |
| ક          | विविधतीर्थंकल्प, जिनमभस्रिकृत.                                              |                 |
|            | पुरातन जैन तीर्थस्थानोंका वर्णनात्मक अपूर्व ऐतिहासिक प्रन्य                 | 8-8-0           |
| 4          | देवानन्दमहाकाञ्य, मेवविजयोपाष्यायविरचित.                                    |                 |
|            | माघ काव्यकी समस्यापूर्तिरूप ऐतिहासिक काव्य प्रन्य                           | 2-12-0          |
| Ę          | जैनतर्कभाषा, यशोविजयोपाध्यायकृत.                                            |                 |
|            | मूल संस्कृत प्रनथ तथा पं॰ सुखलालजीकृत विशिष्ट नूतनव्याख्यायुक               | ₹- 0 -0         |
| 9          | प्रमाणमीमांसा, हेमचन्द्राचार्यकृत.                                          |                 |
|            | मूल प्रन्य तथा पं॰ सुखलालजीकृत विस्तृत हिन्दी विवरण सहित                    | 4-0-0           |
| 6          | अकलक्कुप्रन्थत्रयी, भद्दाकलक्कदेवकृत.                                       |                 |
|            | ३ अप्रकाशित यन्य, हिन्दी विवरण युक्त                                        | 4- 0 -0         |
| ٩          | प्रबन्धचिन्तामणि, हिन्दी भाषान्तर.                                          |                 |
|            | विस्तृत प्रस्तावनादि सहित                                                   | <b>₹</b> -9₹-0  |
| १०         | प्रभावकचरित, प्रभाचन्द्रसूरिरचित.                                           |                 |
|            | संस्कृत मूल प्रन्य, जैन ऐतिहासिक महाप्रन्थ                                  | 4-0-0           |
| 11         | Life of Hemachandrāchārya: By Dr. G. Bühler.                                | 3-8-0           |
| <b>१</b> २ | भानुचन्द्रगणिचरित, सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरिचत.                                |                 |
|            | संस्कृत मूल ग्रन्थ, विस्तृत इंग्लीश प्रस्तावनादि समेत अपूर्व ऐतिहासिक प्रनथ | €- 0 <b>-0</b>  |
| १३         | क्षानविन्दुप्रकरणम्, यशोविजयोपाध्यायविरचिन.                                 |                 |
|            | पं॰ सुस्रलालजी संपादित एवं विवेचित                                          | 2-6-0           |

### संप्रति मुद्यमाण प्रनथ-

१ सरतरगच्छगुर्वावित. २ कुमारपालचरित्रसंग्रह. ३ विविधगच्छीयपट्टावित्रसंग्रह. ४ जैनपुस्तक-प्रशस्ति संग्रह, भाग १-२. ५ विज्ञप्तिलेखसंग्रह. ६ हरिभद्रस्रिकृत धूर्ताख्यान. ७ हरिषेणकृत बृहत् कथाकोश. ८ उद्योतनस्रिकृत कुवलयमालाकथा. ९ उदयप्रभस्रिकृत धर्माभ्युदयमहाकाव्य. १० जिनेश्वरस्रिकृत कथाकोष प्रकरण. ११ भानुचन्द्रगणिकृत विवेकविलास टीका. १२ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायविरचित वासवदत्ता टीका. १३ पुरातन रास-भासादिसंग्रह. १४ पुरातनप्रबन्धसंग्रह हिन्दी भाषांतर, इत्यादि. इत्यादि. गुरवे बालकृष्णाय महोपाध्यायताभृते । काशी-मिथिलयोः प्राप्तो ज्ञानबिन्दुः समर्प्यते ॥ सुबलाल संघविना ।

## यन्था नुऋम

| प्रास्ताविक वक्तव्य - श्रीमुनि जिनविजयजी                                    | १-२          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| संपादकीय वक्तव्य – श्री पं० सुखडाङ संघवी                                    | . ३-८        |
| ज्ञानबिन्दुपरिचय - "                                                        | <b>8-</b> 48 |
| श्रानाभन्दुपार पत्र — ))<br>ग्रन्थकार                                       | * 10         |
| ग्रन्थका बाह्यसरूप                                                          |              |
| १. नाम                                                                      | 9            |
| २. विषय                                                                     | 2            |
| ३. रचनाद्येली                                                               | 99           |
| प्रनथका आभ्यन्तर सहस्                                                       |              |
| १. शानकी सामान्य चर्चा                                                      | १४           |
| दार्शनिक परिभाषाश्रीकी तुखना                                                | 16           |
| २. मति-श्रुतक्षान्की चर्चा                                                  | २०           |
| (१) मति और श्वतकी मेदरेखा का प्रयक्ष                                        | २०           |
| (२) श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मति                                       | 5.8          |
| (३) चतुर्विभ वाक्यार्थज्ञानका इतिहास                                        | <b>२५</b>    |
| जैन धर्मकी अहिंसाका स्वरूप                                                  | २७           |
| (४) अहिंसाका स्वरूप और विकास                                                | \$ o         |
| (५) पदस्थानपतितत्व और पूर्वगत गाथा                                          | ३५           |
| (६) मतिज्ञानके विशेष निरूपणमें नया ऊहापोह                                   | \$ o         |
| ३. अवधि और मनःपर्यवद्गानकी चर्चा                                            | ક૦           |
| ४. केवलज्ञानकी चर्चा                                                        | કર           |
| (१) केवलज्ञानके असित्वकी साधक युक्ति                                        | 85           |
| (२) केवलज्ञानका परिष्कृत स्वक्षण<br>(३) केवलज्ञामके उत्पादक कारणोंका प्रश्न | 8.8          |
| (४) रागादि दोषोंका विचार                                                    | 8.8          |
| (५) नेरास्य भावनाका निरास                                                   | 8.0          |
| (६) ब्रह्मज्ञानका निरास                                                     | 28           |
| (७) श्रुति कीर स्मृतियोंका जैनमतानुकूल व्याक्यान                            | ५०           |
| (८) कुछ ज्ञातस्य जैन मन्तव्योंका कथन                                        | 45           |
| ( ९ ) केवलज्ञान-दर्शनीपयोगके मेदामेदकी चर्चा                                | 48           |
| (१०) प्रनथकारका तात्पर्य तथा उनकी स्वोपञ्चविचारणा                           | <b>4</b> 2   |
| क्रानबिन्दुपरिचयगत विशेषशब्द सूची                                           | <b>६५-७६</b> |
| संपादनमें उपयुक्त प्रन्थोंकी सूची                                           | \$w_w\$      |
| ज्ञानबिन्दु विषयानुक्रम                                                     | ८०-८२        |
| ज्ञानबिन्दु – मृ ल ग्र न्थ                                                  | १-89         |
| ज्ञानबिन्दु — टि प्प ण                                                      | 42-220       |
| ज्ञानबिन्दु - प रि शि ष्ट                                                   | ११८-१३५      |
| शुद्धि-युद्धिपत्रक                                                          | 235          |

### संकेताझरों का स्पष्टीकरण

य वसंज्ञक प्रति

क्ष0 अध्ययन

उ० उदेश

का० कारिका

गा० गाथा

टी० टीका

त वसंज्ञपति

ত্ৰত হয়

पं० पंक्ति

प्रव प्रथमभाग

व वसंज्ञक प्रति

भा० भाष्य

स्व मलयगिरिडीका

मु॰ सुद्धित मति यशो॰ यसोविजयटीका

स्रो० छोड सं० संपात्क स० सुप

स्त० सनक

स्वो० स्रोपज्ञदीका

## किंचित् प्रास्ताविक

श्रीमद् यशोविजय महोपाध्यायरचित ज्ञानिवन्दु नामक यह गभीर ग्रन्थ, पण्डितप्रवर श्री सुखलालजी एवं उनके एक अन्तेत्रासी पं. श्री दलसुख मालविणया तथा विदुपी शिष्या श्रीमती हीरा कुमारी देवीके संयुक्त सम्पादन कार्यसे समलंकृत होकर सिंघी जैन ग्रन्थमालाके १६ वें मणिके रूपमें आज प्रकाशित हो रहा है।

इतः पृत्रे ८ वें मणिके रूपमें, इन्हीं महोपाध्यायकी 'जेन तकेभाषा' नामक प्रिसिद्ध कृति, इन्हीं पण्डितवर्यके तत्त्वावधानमें संपादित होकर, जो ४ वर्ष पृत्रे, प्रकट हो चुकी है, उसके प्रारंभमें हमनें जो 'प्रासंगिक वक्तव्य' दिया है उसमें, प्रज्ञाहिष्ट पण्डित श्रीसुखकाकजीके दर्शनशास्त्रविपयक प्रोढ पाण्डित्यके परिचायक जो ५–१० वाक्य हमने कहे हैं उनकी प्रतीति तो, उसके बाद इसी अन्थमाकामें प्रकाशित हेमचन्द्राचार्यकृत 'प्रमाणमीमांसा' अन्थके साथ दिये गये विन्तृत और विशिष्ट टिप्पणोंके अवकोकनसे विशेषज्ञ और मम्ब अभ्यासियोंको अच्छी तरह हो गई है । प्रमाणमीमांसांके किये किसे गये वे सव टिप्पण कीरे टिप्पण ही नहीं हैं, बिल्क कई-कई तो उनमेंसे उस-उस विषयके स्वतंत्र एवं मोकिक निवन्ध ही हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थके साथ, पण्डितजीने ग्रन्थगत विषयका हार्द समझानेके िक्ये जो सुविस्तृत एवं सृक्ष्मिविचारपूर्ण 'परिचय' किसा है यह अपने विषयका एक अपूर्व विवेचन है। इसकी एक-एक कण्डिकामें, पण्डितजीका जैनशास्त्रविपयक झान कितना सृक्ष्म, कितना विशाल और कितना तरुस्पशी है इसका उत्तम परिचय मिरुता है। जैनदर्शनप्रतिपादित 'ज्ञान'तत्त्वका ऐसा पृथक्करणात्मक और तुरुनात्मक स्वरूप-विवेचन आजतक किसी विद्वान्ने नहीं किया। जिस प्रकार मृक ग्रन्थकार श्रीयशोविजयोपाध्यायने प्रमृतुत विषयमें अपना मोलिक तत्त्विनस्पण प्रदर्शित किया है, उसी प्रकार, पण्डित श्रीमुखकारुजीने प्रस्तुत ग्रन्थपरिचयमें अपना मोलिक तत्त्विवविचन उपस्थित किया है।

4

ग्रन्थकार महोपाध्याय यशोविजयजीके जीवनपरिचयकी दृष्टिसे, जैन तर्कभाषामें, संक्षेपमें पर अवश्य ज्ञातव्य ऐसा थोडासा उल्लेख, पण्डितजीने अपनी प्रस्तावनामें किया है। वाचकवर यशोविजयजीकी साहित्यसंपत्ति वहुत ही समृद्ध और वैविध्यपूर्ण है। उनकी एक-एक कृति एक-एक स्वतंत्र निवन्धके योग्य सामग्रीसे भरी हुई है। वे जैन श्रमण संघमें, अन्तिम श्रुतकेविश श्री भद्रवाहु स्वामी की तरह, 'अन्तिम श्रुतपारगामी' कहे जा सकते हैं। उनके वाद आज तक वैसा कोई श्रुतवेत्ता और शास्त्रप्रणेता समर्थ विद्वान् पेदा नहीं हुआ।

इनके रचे हुए ग्रन्थोंमें कैसी गभीर, सूक्ष्म, विपुत्त एवं सर्वग्राही ऐसी तात्त्विक विचार-संपत्ति भरी पड़ी है इसका दिग्दर्शन, प्रस्तुत ग्रन्थ ज्ञानबिन्दुके 'परिचय' खरूप ित गये पण्डित सुखलालजीके अभ्यासपूर्ण निबन्धमें हो रहा है। इस परिचयके पाठसे हमें प्रतीत हो रहा है कि यशोविजयजीके ग्रन्थोंमें छिपे हुए दार्शनिक विचाररलोंकी परीक्षा करनेकी योग्य क्षमता, पण्डित सुखलालजीके सिवाय, जैन समाजमें शायद ही कोई विद्वान् रखता हो। हमारी कामना है कि पण्डितजी, यशोविजयजीके अन्यान्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंका भी, ऐसा ही विस्तृत अभ्यासपूर्ण परिचय कराकर, विद्वर्शमें उनके वास्तविक 'यश' के 'विजय'की प्रतिष्ठा करें।

भारतीयविद्या भवन भान्ध्रगिरी (भन्धेरी ) वसन्तपश्चमी सं. १९९८

जिन विजय

## संपादकीय वक्तव्य

3

### प्रारंभ और पर्यवसान-

ई० स० १९१४ में जब मैं महेसाणा (गुजरात) में कुछ साधुओं को पढ़ाता था तब मेरा ध्यान प्रस्तुत ज्ञानिबन्दु की ओर विशेष रूप से गया । उस समय मेरे सामने जैनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर की ओर से प्रकाशित 'न्यायाचार्य श्रीयशोविजयजीकृत ग्रन्थमाला' अन्तर्गत पत्राकार ज्ञानबिन्दु था । ज्ञानबिन्दु की विचारसूक्ष्मता और दारीनिकता देख कर मन में हुआ कि यह प्रन्य पाठ्यक्रम में आने योग्य है। पर इस के उपयुक्त संस्करण की भी जरूरत है। यह मनोगत संस्कार वर्षी तक यों ही मनमें पड़ा रहा और समय समय पर मुझे प्रेरित मी करता रहा। अन्त में ई० स० १९३५ में अमली कार्य का प्रारंभ हुआ। इस की दो अप और ब संज्ञक लिखित प्रतियाँ निद्वान् मुनिवर श्री पुण्यविजयजी के अनुप्रद्य से प्राप्त हुईं। और काशी में १९३५ के ऑगस्ट में, जब कि सिंघी जैनग्रन्थ माला के संपादक श्रीमान् जिनविजयजी शान्ति-निकेतन से छैं। टते हुए पधारे, तब उनकी मदद से उक्त दो लिखित और एक मुद्रित कुल तीन प्रतियों का मिलान कर के पाठान्तर लिख लिए गए। ई० स० १९३६ के जाड़े में कुछ काम आगे बढ़ा । प्रन्थकारने ज्ञानबिन्दु में जिन प्रन्थों का नाम निर्देश किया है या उद्धरण दिया है तथा जिन प्रन्थों के परिशीलन से उन्होंने ज्ञानबिन्दु को रचा है उन सब के मूल स्थल एकत्र करने का काम, कुछ हद तक, पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य के द्वारा उस समय संपन्न हुआ। इस के बाद ई० स० १९३७ तक में, जब जब समय मिला तब तब, प्रथम लिए गए पाटान्तर और एकत्र किए गए प्रन्थों के अवतरणों के आधार पर, पाठशुद्धि का तथा विषय निभाग शीर्पक आदि का काम होता रहा । साथ में अन्य लेखन, संपादन और अध्यापन आदि के काम उस समय इतने अधिक थे कि ज्ञानबिन्दु का शेप कार्य यों ही रह गया ।

ई० स० १९३८ के पुनर्जन्म के बाद, जब मैं फिर काशी आया तब पुराने अन्यान्य अधूरे कामों को समाप्त करने के बाद ज्ञानबिन्दु को ही मुख्य रूपसे हाथ में लिया। अमुक तैयारी तो हुई थी पर हमारे सामने सवाल था संस्करण के रूप को निश्चित करने का। कुछ मित्र बहुत दिनों से कहते आए थे कि ज्ञानबिन्दु के ऊपर संस्कृत टीका मी होनी चाहिए। कुछ का विचार था कि अनुवाद होना जरूरी है। टिप्पण के बारे में मी प्रश्न था कि वे किस प्रकार के लिखे जाँय। क्या प्रमाणमीमांसा के टिप्पणों की तरह हिन्दी में मुख्यतया लिखे जाँय या संस्कृत में १। इन सब प्रश्नों को सामने रख कर अन्त में हमने समय की मर्यादा तथा सामग्री का विचार कर के स्थिर किया कि अमी अनुवाद या संस्कृत टीका के लिए जरूरी अवकाश न होने से वह तो स्थित किया जाय। हिन्दी तुलनात्मक टिप्पण अगर लिखते तो संभव है कि यह प्रन्थ अमी प्रेसमें मी न जाता। अंत में संस्करण का वही खरूप स्थिर हुआ जिस खरूप में यह आज पाठकों के संमुख उपस्थित हो रहा है। ऊपर कहा जा चुका है कि टिप्पण योग्य अमुक सामग्री तो पहले ही से संचित की हुई पडी थी; पर टिप्पण का ठीक-ठीक प्ररा

काम करने के लिए अमी बहुत कुछ करना बाकी मी था। ई० स० १९३९ में बाकी का काम सहयोगी श्रीयुत दलसुख मालविश्याने श्रुक्त किया। इस बीच में सहदय मुनि श्री पुण्यविजयजीने एक और लिखित प्रति मेजी, जिस की हमने त संज्ञा रखी है। यह प्रति प्रथम की दो प्रतियों से अनेक स्थानों में पाठमेद वाली मी थी और विशेष शुद्ध मी। इस लिए पुनः इस प्रति के साथ मिलान शुक्त किया और प्रथम स्थिर किए गए पाठान्तरों के स्थानों में बहुत कुछ परिवर्तन मी किया। यह सब काम क्रमशः चलता ही था, पर अनुभवने कहा कि जब ज्ञानबिन्दु कॉलेजों के पाठ्यक्रम में है और आगे इस का प्रचार करना इष्ट है तब इस का अध्यापन मी करा देना चाहिए जिस से एक सुनिश्चित परंपरा स्थिर हो जाय।

उक्त अनुभव के आधार पर ज्ञानिन्दु का अध्यापन मी ग्रुक्त हुआ। श्रीमालविणया और श्रीमती हीरा कुमारी — जो सिंधी जैन प्रन्यमाला के स्थापक श्रीमान् बाबू बहादुर सिंहजी की मागिनेयी है — ये ही दोनों मुख्यतया अध्येता थे। ये ही दोनों इस का संपादन करने वाले थे, इस लिए अध्ययन के साथ ही साथ दोनों ने आवश्यक सुधार मी किया और नई नई कल्पना के अनुसार इन्होंने और भी सामग्री एकत्र की। यद्यपि मैं पहले एक बार ज्ञानिवन्दु को, मेरे एक आचार्य-परीक्षायी शिष्य को पढ़ा चुका था परन्तु इस समय का अध्यापन अनेक कारणों से अधिक अर्थ पूर्ण था। एक तो यह कि अब मन्थ छपने को जाने वाला था। इसमा यह कि पढ़ने वाले दोनों स्थिरबुद्धी, ज्युत्पन और संपादन कार्य करने वाले थे। फलतः जितना हो सका उतना इस मन्थ की ग्रुद्धि तथा रपष्टता के लिए प्रयन्न किया गया। श्री मालविण्याने टिप्पणयोग्य कची सामग्री को सुव्यवस्थित कर लिया। और मुद्रण कार्य ई० स० १९४० में ग्रुक्त हुआ। १९४१ में श्रीमती हीरा कुमारीने परिशिष्ट तैयार किए और में प्रस्तावना लिखने की ओर झुका। १९४१ के अन्त के साथ ही यह सारा काम पूरा होता है। इस तरह १९१४ में जो संस्कार सूक्षमरूप में मन पर पड़ा था वह इतने वर्षों के बाद मूर्तक्तप धारण कर, आज सिंधी जैन ग्रन्थ माला के एक मणिक्तप में जिज्ञासुओं के संमुख उपस्थित होता है।

#### संस्करण का परिचय -

१. मूल ग्रन्थ - प्रस्तुत संस्करण में मुख्य वस्तु है ज्ञानिबन्दु मूलप्रन्थ । इस का जो पाठ तैयार किया गया है वह चार प्रतियों के आधार पर से हैं, जिन का परिचय हम आगे कराएंगे । किसी भी एक प्रति के आधार से सारा मूल पाठ तैयार न कर के सब प्रतियों के पाठान्तर संगृहीत कर, उन में से जहाँ जो पाठ अधिक शुद्ध और विशेष उपयुक्त माल्यम पड़ा वह वहाँ एख कर, अन्य शेष पाठान्तरों को नीचे टिप्पणी में दे कर मूल पाठ तैयार किया गया है । अर्थदृष्टि से विषयों का विभाग तथा उनके शीर्षक भी हमने किए हैं । लिखित या पहले की मुद्रित प्रति में वैसा कुछ न या । प्रन्थकारने ज्ञानिबन्दु में मूल प्रन्थ के नाम पूर्वक या विना नाम दिए जो बो उदरण दिए हैं उन सब के मूल स्थान यथा संभव ऐसे [ ] कोष्ठक में दिए गए हैं । जहाँ काम में लाई गई चारों प्रतियों के आधार से भी ठीक पाठशुद्धि न हो सकी, और हमें भाषा, विचार, प्रसंग या अन्य साधन से शुद्ध पाठ सृझ पड़ा वहाँ हमने वह पाठ ऐसे () कोष्ठक में संनिविष्ट किया है और प्रतियोंमें से प्राप्त पाठ ज्यों का त्यों रखा है।

2. टिप्पण - मूल प्रन्थ के बाद टिप्पण छपे हैं। टिप्पण अनेक दृष्टियों से तैयार इए हैं या संग्रह किए गए हैं । इनमें एक दृष्टि तो है परिभाषा के स्पष्टीकरण की । सारा मूल प्रन्थ दार्शनिक परिभाषाओं से भरा पड़ा है। हमें जहाँ माख्य पड़ा कि यहां इस परिभाषा का विशेष खुळासा करना जरूरी है और वैसा खुळासा अन्य प्रन्थों में मिळता है, तो वहाँ हमने उन प्रन्था-न्तरों से ही इतना भाग टिप्पणों में दे दिया है जिस से मूळ प्रन्थ में आई हुई परिभाषा कुछ और भी स्पष्ट हो जाय; तथा साथ ही पाठकों को ऐसे प्रन्थान्तरों का परिचय भी गिछ जाय। दसरी दृष्टि है आधारभूत प्रन्थों का दिग्दर्शन कराने की । प्रन्यकार ने जिन जिन प्रन्थों का परिशीलन करके प्रस्तुत प्रन्थ की रचना की है वे सब प्रन्थ उस के आधार भूत हैं। किसी भी विषय की चर्चा करते समय ग्रन्थकार ने या तो ऐसे आधारभूत ग्रन्थों में से आवश्यक भाग शन्दशः या थोड बहुत परिवर्तन के साथ लिया है, या कहीं संक्षेप कर के लिया है; कहीं उन्हों ने उस प्रन्थ का उपयुक्त भाग अपनी जरूरत के अनुसार क्रम बदल करके भी लिया है। यह सारी बस्तुस्थिति पाठकों को ज्ञात हो तथा आधारभूत उन उन प्रन्थों का विस्तृत परिचय भी हो. इस दृष्टि से हमने जगह जगह टिप्पणों में जरूरी महत्त्व का भाग दिया है। पर जहाँ प्रष्ठ के प्रष्ट आधारभूत प्रन्थों के एक साथ मिलते हैं वहाँ, बहुधा उन आधारभूत प्रन्थों का स्थान ही सूचित कर दिया है, जिस से अभ्यासी ख़ुद ही ऐसे आधारभूत प्रन्थ देख सकें और ज्ञान-थिन्दगत उस स्थान की चर्चा को विशेष रूप से समझ सकें। तीसरी दृष्टि इतिहास और तुलना की है। प्रन्थकार ने कहीं अमुक चर्चा की हो और वहाँ हमें उस चर्चित विषय की कोई ऐतिहासिक सामग्री, थोडी बहुत, मिछ गई तो, हमने उस विषय का, ऐतिहासिक दृष्टि से कैसा विकास हुआ है यह समझाने के लिए वह प्राप्त सामग्री टिप्पणों में दे दी है । कई जगह, ग्रन्थकार के द्वारा की जानेवाली चर्चा दूसरे प्रन्थों में किस किस रूपमें पाई जाती है यह तुलना करने के लिए भी टिप्पण दिए हैं, जिस से अभ्यासी चर्चा को ऐतिहासिक ऋगसे तुलनापूर्वक समझ सके और गहराई तक पहुंच सके। चौथी दृष्टि है प्रन्थकार के सूचनों को संपूर्ण बनाने र्या । अनेक जगह चर्चा करते हुए प्रत्थकार, अमुक हद तक लिख कर फिर विशेष विस्तार से देखने वालों के लिए सूचना मात्र कर देते हैं, कि यह विषय अमुक अमुक प्रन्थों से देख लेना । ऐसे स्थानों में प्रन्थकार के द्वारा नामनिर्देश पूर्वक सूचित किए गए प्रन्थों में से तथा उन के द्वारा असूचित पर हमारे अवलोकन में आए हुए प्रन्थों में से जरूरी भाग, टिप्पणों में संग्रह किए हैं।

टिप्पणों के बारे में संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ज्ञानबिन्दु की संस्कृत में टीका न लिख कर भी उसे अनेक दृष्टिसे अधिकाधिक समझाने के लिए तथा अध्येता और अध्यापक के वास्ते ज्ञानबिन्दु की उपादानभूत विशालतर सामग्री प्रस्तुत करने के लिए ही ये टिप्पण विशेष श्रमसे संग्रह किए गए हैं। कहीं कहीं हमने अपनी और से भी कुछ लिखा है।

3. परिशिष्ट — टिप्पणों के बाद छह परिशिष्ट छपे हैं, जो ज्ञानबिन्दु तथा उसके टिप्पणों से संबंध रखते हैं। परिशिष्टों में क्या क्या है वह सब उन के ऊपर दिए गए शीर्षकों से ही स्पष्ट है। परिशिष्टों की उपयोगिता अनेक दृष्टियों से है जिसके समझाने की इस युग

में शायद ही जरूरत हो । एक तरह से बिखरी हुई सारी सामग्री परिशिष्टों में समुचित वर्गीकरण पूर्वक संक्षेप में प्रतिबिम्बित हो जाती है ।

**४. ज्ञानबिन्दपरिचय** - मूळ प्रन्थ के प्रारंभ में 'ज्ञा न बिन्दु परि च य' शीर्थक से प्रस्तावना दी गई है। इस में ज्ञानविन्दु के शाब्दिक देह और विचारदेह को स्पष्ट करने की भरसक चेष्ठा भी है I 'परिचय' में क्या क्या वस्तु आई है वह तो उस में दिये गए शीर्षकों से ही जानी जा सकती है। परिचय विस्तृत है सही पर जिज्ञास अगर ध्यान से पढेंगे तो वे देखेंगे कि इस में दार्शनिक ज्ञान सामग्री कितनी है। ज्ञानविन्द्र छोटासा ग्रन्थ हो कर भी अनेक सूक्ष्म दार्शनिक चर्चाओं से संभूत है। उस के वास्ते संप्रह किए गए टिप्पणों में भी तत्त्वज्ञान की तथा इतिहास भी बहुत कुछ सामग्री संनिविष्ट है। इस लिए हमने 'परिचय' इस दृष्टि से लिखा है कि ज्ञानबिन्द्र में की गई छोटी बड़ी चर्चाएँ, उन के ऐतिहासिक विकासकम से समझी जा सकें और टिप्पणों में संगृहीत समप्र सामप्री का सार ज्ञात होने के अलावा उस का ज्ञानबिन्द की चर्चा के साथ क्या संबंध है यह भी विदित हो जाय । यद्यपि प्रन्थकार ने प्रधानतया, जैन परंपरा प्रसिद्ध पांच ज्ञानों की चर्चा इस ज्ञानबिन्द में की है; पर इस चर्चा में उन का समग्र भारतीय दर्शन विषयक परिशीलन प्रतिविम्बित हुआ है । यह देख कर हमने 'परिचय' इतनी ज्यापक दृष्टि से लिखा है कि जिस से अभिन्न पाठक प्रत्येक विषय से संबंध रखने वाली जैन-जैनेतर परिभाषाएँ तथा उन का आर्थिक तारतम्य समझ सकें । 'परिचय' ढिखने में हमारी यह भी दृष्टि रही है कि जैनेतर विद्वान अपनी अपनी परिभाषा के अनुसार भी ज्ञानविन्द्र गत जैन परिभाषा को यथासंभव अधिक समझ सकें; और साथ ही यह भी दृष्टि रखी गई है कि जो जैन पाठक जैन परिभाषाओं से तथा जैन शास्त्रीय विषयों से अधिक परिचित हैं पर जैनेतर परिभाषाओं का एवं जैनेतर वाङ्गमय का परिचय नहीं रखते वे ज्ञानबिन्द की चर्चा को गहराई से समझने के साथ ही साथ दर्शनान्त-रीय विचारशैली एवं मन्तन्यों से परिचित हो सकें । यहाँ हम अधिक न लिख कर 'परिचय' के बारे में इतना ही कहना ठीक समझते हैं कि जो मूल प्रन्थ और टिप्पण आदिका अध्ययन व अवलोकन न भी करें फिर भी ज्ञान और तत्संबंधी अन्य विषयों की भारतीय समग्र दर्शनव्यापी जानकारी प्राप्त करना चाहें उन के वास्ते प्रस्तुन 'प्रन्थ परिचय' एक नई वस्तु सिद्ध होगी।

'परिचय' में अनेक दार्शनिक शब्द ऐसे प्रयुक्त हुए हैं जो ज्ञानिबन्द तथा उस के टिप्पणों में नहीं भी आए हैं। अनेक ऐसे प्रन्थ और प्रन्थकारों के नाम भी आते हैं जो मूळ प्रन्थ और टिप्पणों में नहीं आए। अतएव 'परिचय' गत उपयुक्त शब्दों का एक जुदा परिशिष्ट जोड़ दिया गया है।

#### प्रतियों का परिचय-

उपर सूचित किया गया है कि प्रस्तुत संस्करण में चार प्रतियाँ काम में छाई गई हैं। इन का संकेतानुसारी परिचय इस प्रकार है –

(१) 'मु'-मुद्रित नकल, जो 'जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर' से प्रकाशित हुई है उसे 'मु' संज्ञा से निर्दिष्ट किया है। सामान्य रूप से वह मुद्रित नकल शुद्ध है। फिर भी उस में कुछ खास श्रुटियां हमें जँचीं। कहीं कहीं ऐसा भी उस में है कि शुद्ध पाठ कोष्ठक में रखा

गया है। उस में मुख्य और गौण विषय के कोई भी शीर्षक तो हैं ही नहीं। विषय विभाग भी मुद्रण में नहीं किया गया है। फिर भी उस मुद्रित नकल से हमें बहुत कुछ मदद मिली है। यह प्रति अधिकांश आ, ब संज्ञक दोनों प्रतियों के समान है।

(२-३) 'अ, ब'-अ और ब संज्ञक दोनों प्रतियां स्व मुनि महाराज श्री हंसविजयजी के बड़ौदा स्थित ज्ञान संप्रह में की-क्रमशः ३५ और ६३५ नंबर की हैं। प्रायः दोनों प्रतियां समान हैं। पाठों में जो फर्क आया है वह लेखकों की अनिभन्नता का परिणाम जान पड़ता है। संभव है इन दोनों प्रतियों का आधारमृत आदर्श असल में एक ही हो।

अ संज्ञक प्रति के पत्र ५१ हैं। प्रत्येक पत्र में पंक्तियां १० और अक्षर संख्या लगभग ४१ है। इसकी लंबाई १२ ईंच और चौडाई ५ ईंच है। पत्र के दोनों पार्श्व में करीब एक एक ईंच का हाँशिया है। प्रति के आदि में 'श्रीसर्वज्ञाय नमः' ऐसा लिखा हुआ है।

'ब' संज्ञक प्रति के ३३ पत्र हैं । प्रत्येक पत्र में पंक्तियाँ १३ हैं और प्रत्येक पंक्ति में लगभग अक्षर ४० हैं । इसकी लंबाई १० हैं ईच और चौडाई ४ ई ईच है । पत्र के दोनों पार्श्व में कारीब एक एक ईच का हाँशिया है । प्रति के अन्त में एक संस्कृत पद्य लिखा हुआ है जिससे ज्ञात होता है कि महामुनि श्री विजयानन्दसूरि के शिष्य लक्ष्मीविजय के शिष्य श्री हंसविजयजी के उपदेश से यह प्रति लिखी गई है । तदनन्तर प्रति का लेखन काल भी अंत में दिया गया है, जो इस प्रकार है —

'संवति १९५५ वर्षे शाके १८२० प्रवर्तमाने मार्गशीर्ष शुक्क दले ६ तिथी अर्कवारे' इस्यादि ।

(४) 'त'-त संज्ञक प्रति पाटण के तपागच्छ भाण्डार की है। वह उक्त दोनों प्रतियों से प्राचीन भी है, और अधिक शुद्ध भी। इस में कुछ ऐसी भी पंक्तियाँ हैं जो अ, व संज्ञक प्रतियों में बिलकुल नहीं हैं। फिर भी ये पंक्तियाँ संदर्भ की दृष्टि से संगत हैं।

'त' प्रति के पत्र ३२ हैं। प्रत्येक पत्र में पंक्तियाँ १३ और प्रत्येक पंक्ति में अक्षर करीय ५८ हैं। इसकी लंबाई १० ईच और चौडाई ४ ई ईच है। प्रत्येक पत्र के दोनों पार्श्व में एक एक ईचका हाँशिया है। इस प्रति के अंत में प्रशस्ति के ९ स्रोक पूर्ण होने के बाद इस प्रकार का उन्नेख है—

इति श्री ज्ञानिनदुप्रकरणं । संवत् युगरसशैलशशीवत्सरे शाकेंकनेत्ररसचन्द्रप्रवर्त-माने फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे दशमीतिथा भृगुवासरे संपूर्णं कृतं । श्रीरस्तु । कल्याण-मस्तु । शुभं भवतु लेखकपाठकयोर्भद्रवती – भवतात् । छ । श्री । श्री । श्री ।

इस लेख के अनुसार यह प्रति शक संवत् १६२९ और विक्रम संवत् १७६४ में लिखी गई है। जो उपाध्यायजी के खर्गवास (विक्रम संवत् १७४३) के २१ वर्ष बाद की लिखी हुई है। यही कारण है कि इस प्रति के पहले आदर्शका वंश विस्तृत न हुआ था। अतर्व इस का संबंध मूल आदर्शने अधिक होने के कारण इसमें अग्राह्मि भी बहत कम हैं।

#### जाभार प्रदर्शन -

उपरिनिर्दिष्ट तीनों प्रतियां हमें बयोद्द प्रवर्तक प्रयाद श्री कान्तिविजयजी के प्रशिष्य डदारचेता विद्वान् मुनिवर श्री पुण्यविजयजी के अनुप्रहसे प्राप्त हुई हैं। पं० महेन्द्र कुमारजी न्यायावार्य ने बहुत श्रम और लगन से टिप्पणों की अधिकांश सामग्री संचित कर दी है और समय
समय पर उन्हों ने विषयपरामर्श में भी सहायता की है। महामहोपाध्याय पं० बालकृष्ण विश्र,
ग्रिन्सीपल, प्राच्य विद्याविभाग, काशी विश्वविद्यालय, ने हमें जब काम पड़ा तब संदेहनिष्ट्रिति
करने में या विषय समझने में आलीयभाव से मदद दी है। प्रस्तुत अन्यमाला के मुख्य संपादक्त विश्वत इतिहासकोविद श्री जिनविजयजी मुनि ने प्रस्तुत संस्करण के प्रारंभ से अन्त तक में
न केवल लपयोगी सूचनाएँ ही की हैं बल्कि इन्हों ने पाठान्तर लेने, प्रूफ देखने-सुधारने
आदि में भी बहुमूल्य मदद की है। वस्तुतः इन्हों की चिरकालीन सीम्य प्रेरणा और प्रोत्साहन
ने ही यह कार्य प्रा कराया है। प्रस्तुत प्रन्थमाला के प्रतिष्ठाता श्रीमान् बाबू बहादुर सिंहजी
सिंघी की विद्यारसिकता और साहित्यप्रियता के कारण ही इतना कीमती संस्करण भी सरलता
से तैयार हो पाया है। अतएव हम जार निर्दिष्ट सभी महानुभावों के हदय से कृतज्ञ हैं।

#### उपसंहार-

में जैसा अनेक बार पहले भी लिख चुका हूं, और अब भी निःसंकोच लिखता हूं कि अगर पूरी सहानुभूति तथा कार्यतत्परता मेरे इन सहदय सहकारियों में न होती तो मेरी अल्प-खल्प शिक्त भी अकिश्वित्कर ही रह जाती । अतएव मैं अपनी शिक्त का इस रूप में उपयोग कर लेने के कारण दोनों सहकारियों का कृतज्ञ हूँ।

पाठकों को शायद आर्थ्य होगा कि ऐसे दार्शनिक प्रन्य के संस्करण के सम्पादकों की नामावर्छी में एक भिगती का भी नाम है। पर इसमें आर्थ्य की कोई बात नहीं है। जिनके पुण्य स्मरणार्थ यह सिंघी जैन प्रन्थमाला प्रस्थापित है, उन्हीं खर्गवासी साधुचरित हालचन्दजी सिंघी ने, खुद ही अपनी इस दौहित्री श्रीमती हीरा कुमारी को धार्मिक शिक्षा देना प्रारम्भ किया था और आगे संस्कृत तथा दार्शनिक शिक्षा दिलाने का सुप्रवन्ध भी किया था, जो श्रीमान् बाव् बहादुर सिंहजी सिंघीने तथा उन की पूजनीया बृद्धा माताजी ने आगे बराबर चाद्ध रखा । दौहित्री हीरा कुमारी की यह आकांक्षा रही कि वह अध्ययन के फलस्करप कुछ-न-कुछ काम कर के, अपने पूज्य मातामह की पुण्यस्मारक प्रन्थमाला द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करे । इसी आश्रय से वह समय समय पर काझी आ कर काम सीखती और करती हैं। यदि कोई विशेष प्रस्थाय न आया तो उपाध्यायजी का ही एक अन्य सर्वथा अप्रसिद्ध और दुर्लभ ऐसा अनेकान्तब्यवस्था नामक प्रन्थ, जो प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु से भी बड़ा और गहरा है उसे, श्रीयुत मालबिणया के सहयोगमें संपादित कर, इसी प्रन्थमाला के एक और मूल्यवान् मणिके रूपमें निकट भविष्यों प्रकशित करना चाहती है।

**बनारस** ता. ३०-११-४१

-सुखलाल संघवी

## ज्ञानबिन्दुपरिचय।

#### ग्रन्थकार

प्रस्तुत प्रनथ 'ज्ञानिबन्दु' के प्रणेता वे ही वाचकपुक्षव श्रीमद् यशोविजयजी हैं जिनकी एक कृति 'जैनतर्कभाषा' इतःपूर्व इसी 'सिंघी जैन प्रन्थमाला' में, अष्टम मणि के रूप में, प्रकाशित हो चुकी है। उस जैनतर्कभाषा के प्रारम्भ' में उपाध्यायजी का सप्रमाण परिचय दिया गया है। यों तो उनके जीवन के सम्बन्ध में, खास कर उनकी नाना प्रकार की कृतियों के सम्बन्ध में, बहुत कुछ विचार करने तथा लिखने का अवकाश है, फिर भी इस जगह सिर्फ उतने ही से सन्तोष मान लिया जाता है, जितना कि तर्कभाषा के प्रारम्भ में कहा गया है।

यद्यपि प्रन्थकारके बारे में हमें अभी इस जगह अधिक कुछ नहीं कहना है, तथापि प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु नामक उनकी कृतिका सविशेष परिचय कराना आवश्यक है और इष्ट भी। इसके द्वारा मन्थकार के सर्वांगीण पाण्डित्य तथा मन्थनिर्माणकौशल का भी थोड़ा बहुत परिचय पाठकों को अवश्य हो ही जायगा।

#### ग्रन्थ का बाह्य खरूप

प्रनथ के बाह्य स्वरूप का विचार करते समय मुख्यतया तीन बातों पर कुछ विचार करना अवसरप्राप्त है। १ नाम, २ विषय और ३ रचनाशैली।

#### १. नाम

प्रत्थकार ने खयं ही प्रन्थ का 'ज्ञानबिन्दु' नाम, प्रन्थ रचने की प्रतिक्षा करते समय प्रारंभ' में तथा उस की समाप्ति करते समय अन्त में उद्घिखित किया है। इस सामासिक नाम में 'ज्ञान' और 'बिन्दु' ये दो पद हैं। ज्ञान पद का सामान्य अर्थ प्रसिद्ध ही है और बिन्दु का अर्थ है बूँद। जो अन्य झान का बिन्दु मात्र है अर्थात् जिसमें झान की चर्चा बूंद जितनी अति अल्प है वह झानबिन्दु — ऐसा अर्थ झानबिन्दु शब्द का बिबक्षित है। जब प्रन्थकार अपने इस गंभीर, सूक्ष्म और परिपूर्ण चर्चावाले प्रन्थ को भी बिन्दु कह कर छोटा सूचित करते हैं, तब यह प्रश्न सहज ही में होता है, कि क्या प्रन्थकार, पूर्वाचायों की तथा अन्य बिद्धानों की ज्ञानविषयक अति विस्तृत चर्चा की अपेक्षा, अपनी प्रस्तुत चर्चा को छोटी कह कर बस्तुस्थिति प्रकट करते हैं, या आत्मलाघव प्रकट करते हैं; अथवा अपनी इसी विषय की किसी अन्य बड़ी कृति का भी सूचन करते हैं? । इस त्रि-अंशी प्रश्न का जबाब भी सभी अंशों में हाँ-कृप ही है। उन्हों ने जब यह कहा, कि में अतसमुद्र' से 'ज्ञानबिन्दु' का सम्यग् उद्धार करता हूँ, तब उन्हों ने अपने श्रीमुख से यह तो कह ही दिया कि मेरा यह प्रन्थ चाहे जैसा क्यों न हो फिर भी वह श्रुतसमुद्र का तो एक बिन्दु मात्र है।

१ देखो, जैनतर्कभाषा गत 'परिचय' पृ० १-४। २ "ज्ञानबिन्दुः श्रुताम्भोषेः सम्बगुद्धियते मया"- पृ० १। ३ "खादादस्य ज्ञानबिन्दोः"-पृ० ४९।

निःसन्देह यहाँ श्रुत शब्द से प्रन्थकार का अभिप्राय पूर्वाचार्यों की कृतियों से हैं। यह भी स्पष्ट है कि प्रन्थकार ने अपने प्रन्थ में, पूर्वश्रुत में साक्षात नहीं चर्ची गई ऐसी कितनी ही बातें निहित क्यों न की हों, फिर भी वे अपने आप को पूर्वाचार्यों के समक्ष छप्त ही सूचित करते हैं। इस तरह प्रस्तुत प्रन्थ प्राचीन श्रुतसमुद्र का एक अंग्र मात्र होने से उस की अपेक्षा तो अति अल्प है ही, पर साथ ही झानबिन्दु नाम रखने में प्रन्थकार का और भी एक अभिप्राय जान पड़ता है। वह अभिप्राय यह है, कि वे इस प्रन्थ की रचना के पहले एक झानविषयक अत्यन्त विस्तृत चर्चा करने वाला बहुत बड़ा प्रन्थ बना चुके थे जिस का यह ज्ञानबिन्दु एक अंग्र है। यद्यपि वह बड़ा प्रन्थ, आज हमें उपलब्ध नहीं है, तथापि प्रन्थकार ने खुद ही प्रस्तुत प्रन्थ में उस का उड़ेख किया है; और यह उड़ेख भी मामूली नाम से नहीं किन्तु 'द्यानार्णव' जैसे विशिष्ट नाम से। उन्हों ने अमुक चर्चा करते समय, विशेष विस्तार के साथ जानने के लिए खरचित 'ज्ञानार्णव' प्रन्थ की ओर संकेत किया है। 'ज्ञानबिन्दु' में की गई कोई भी चर्चा ख्वं ही विशिष्ट और पूर्ण है। फिर भी उस में अधिक गहराई चाहने वालों के वास्त जब उपाध्यायजी 'ज्ञानार्णव' जैसी अपनी बड़ी कृति का सूचन करते हैं, तब इस में कोई सन्देह ही नहीं है कि वे अपनी प्रस्तुत कृति को अपनी दूसरी उसी विषय की बहुत बड़ी कृति से भी छोटी सूचित करते हैं।

सभी देश के विद्वानों की यह परिपाटी रही हैं, और आज भी हैं, कि वे किसी विषय पर जब बहुत बड़ा प्रन्थ लिखें तब उसी विषय पर अधिकारी विशेष की दृष्टि से मध्यम परिमाण का या लघु परिमाण का अथवा दोनों परिमाण का प्रन्थ भी रचें। हम भारतवर्ष के साहित्यक इतिहास को देखें तो प्रत्येक विषय के साहित्य में उस परिपाटी के नमूने देखेंगे। उपाध्यायजी ने खुद भी अनेक विषयों पर लिखते समय उस परिपाटी का अनुसरण किया है। उन्हों ने नय, सप्तमंगी आदि अनेक विषयों पर छोटे छोटे प्रकरण भी लिखे हैं, और उन्हों विषयों पर बड़े बड़े प्रन्थ भी लिखे हैं। उदाहरणार्थ 'नयप्रदीप', 'नयरहस्य' आदि जब छोटे छोटे प्रकरण हैं, तब 'अनेकान्तव्यवस्था', 'नयामृततरंगिणी' आदि बड़े या आकर प्रन्थ भी हैं। जान पड़ता है ज्ञान विषय पर लिखते समय भी उन्हों ने पहले 'ज्ञानार्णव' नाम का आकर प्रन्थ लिखा और पीछे ज्ञानबिन्दु नाम का एक छोटा पर प्रवेशक प्रन्थ रचा। 'ज्ञानार्णव' उपलब्ध न होने से उस में क्या क्या, कितनी कितनी और किस किस प्रकार की चर्चाएँ की गईं होंगी यह कहना संभव नहीं, फिर भी उपाध्यायजी के व्यक्तित्वसूचक साहित्यराशि को देखने से इतना तो निःसन्देह कहा जा सकता है कि उन्हों ने उस अर्णवप्रनथ में ज्ञान संबंधी यच यावच कह डाला होगा।

आर्यछोगों की परंपरा में, जीवन को संस्कृत बनानेवाछे जो संस्कार माने गए हैं उन में एक नामकरण संस्कार भी है। यद्यपि यह संस्कार सामान्य रूपसे मानवव्यक्तिस्पर्शी ही है, तथापि उस संस्कार की महत्ता और अन्वर्थता का विचार आर्थपरंपरा में बहुत

१ "अधिकं मत्कृतज्ञानाणेवात् अवसेयम्"-ए० १६। तथा, प्रन्थकार ने शास्त्रवार्तासमुचय की टीका स्याद्राद-कल्पलता में भी स्वकृत ज्ञानाणेव का उल्लेख किया है-"तत्त्वमत्रस्यं मत्कृतज्ञानाणेवादवसेयम्"-ए० २०। दिगम्बराचार्य ग्रुभचन्द्र का भी एक ज्ञानाणेव नामक प्रन्थ मिलता है।

व्यापक रहा है. जिसके फलखरूप आर्यगण नामकरण करते समय बहुत कुछ सोच विचार करते आए हैं। इस की ज्यापि यहाँ तक बढ़ी, कि फिर तो किसी भी चीज का जब, नाम रखना होता है तो, उस पर खास विचार कर लिया जाता है। प्रन्थों के नामकरण तो रचयिता निद्वानों के द्वारा ही होते हैं. अतएव वे अन्वर्थता के साथ साथ अपने नामकरण में नवीनता और पूर्वपरंपरा का भी यथासंभव सुयोग साधते हैं। 'ज्ञान-बिन्द' नाम अन्वर्थ तो है ही, पर उसमें नवीनता तथा पूर्व परंपरा का मेल भी है। पूर्व परंपरा इस में अनेक मुखी व्यक्त हुई है। बौद्ध, ब्राह्मण और जैन परंपरा के अनेक विषयों के ऐसे प्राचीन प्रन्थ आज भी ज्ञात हैं, जिन के अन्त में 'बिन्दु'शब्द आता है। धर्मकीर्त्ति के 'हेतुबिन्दु' और 'न्यायबिन्दु' जैसे प्रन्थ न केवल उपाध्यायजी ने नाम मात्र से सने ही थे बल्कि उन का उन प्रन्थों का परिशीलन भी रहा। वाचस्पति मिश्र के 'तत्त्वविन्दु' और मधुसूदन सरस्वती के 'सिद्धान्तविन्दु' आदि मन्य सुविश्वत हैं - जिनमें से 'सिद्धान्तविन्दु' का तो उपयोग प्रस्तुत 'ज्ञानविन्दु'में उपाध्यायजीने किया' भी है। आचार्य हरिभद्र के बिन्दु अन्तवाले 'योगबिन्दु' और 'धर्मबिन्दु' प्रसिद्ध हैं। इन बिन्दु अन्तवाले नामों की सुम्दर और सार्थक पूर्व परंपरा को उपाध्यायजी ने प्रस्तुत प्रन्थ में व्यक्त करके 'ज्ञानार्णव' और 'ज्ञानबिन्द' की नवीन जोडी के द्वारा नवीनता भी अर्पित की है।

#### २. विषय

प्रतिपाद्य रूप से जिस विषय को पसन्द किया है वह तो प्रन्थ के नाम से ही प्रसिद्ध है। यों तो ज्ञान की महिमा मानववंश मात्र में प्रसिद्ध है, फिर भी आर्य जाति का वह एक मात्र जीवन-साध्य रहा है। जैन परंपरा में ज्ञान की आराधना और पूजा की विविध प्रणालियाँ इतनी प्रचलित हैं कि कुछ भी नहीं जानने वाला जैन भी इतना तो प्रायः जानता है कि ज्ञान पाँच प्रकार का होता है। कई ऐतिहासिक प्रमाणों से ऐसा मानना पड़ता है कि ज्ञानके पाँच प्रकार, जो जैन परंपरा में प्रसिद्ध हैं, वे भगवान महानीर के पहले का माना जाता है और जो बहुत पहले से नष्ट हुआ समझा जाता है, उस में एक 'ज्ञानप्रवाद' नाम का पूर्व था जिस में श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों परंपरा के अनुसार पंचविध ज्ञान का वर्णन था।

उपलब्ध श्रुत में प्राचीन समझे जाने वाले कुछ अंगों में भी उन की स्पष्ट चर्चा है। 'उत्तराध्ययंन' जैसे प्राचीन मूल सूत्र में भी उन का वर्णन है। 'निन्द्सूत्र' में तो केवल पाँच झानों का ही वर्णन है। 'आवश्यकिनियुक्ति' जैसे प्राचीन व्याख्या प्रन्थ में पाँच झानों को ही मंगल मान कर शुरू में उन का वर्णन किया है। कर्मविषयक साहित्र के प्राचीन से प्राचीन समझे जाने वाले प्रन्थों में भी पञ्चविध ज्ञान के आधार पर ही कर्म-

१ "अत एव खयमुक्तं तपखिना सिद्धान्तिबिन्दी"—पृ॰ २४। २ अध्ययन २८, गा॰ ४,५। ३ आवस्य-किप्रिक्ति, गा॰ ९ से आवे।

प्रकृतियों का विभाजन है, जो लुप्त हुए 'कर्मप्रवाद' पूर्व की अवशिष्ट परंपरा मात्र है। इस पद्मविध ज्ञान का सारा खरूप दिगम्बर-धेताम्बर जैसे दोनों ही प्राचीन संघों में एक सा रहा है। यह सब इतना सूचित करने के लिए पर्याप्त है कि पद्मविध ज्ञान विभाग और उस का अमुक वर्णन तो बहुत ही प्राचीन होना चाहिए।

प्राचीन जैन साहित्य की जो कार्मप्रन्थिक परंपरा है तद्नुसार मित, श्रुत, अविध, मनःपर्याय और केवल ये पाँच नाम झानविभागसूचक फलित होते हैं। जब कि आग-मिक परंपरा के अनुसार मित के स्थान में 'अभिनिवोध नाम है। वाकी के अन्य चारों नाम कार्मप्रन्थिक परंपरा के समान ही हैं। इस तरह जैन परंपरागत पद्मविध ज्ञानदर्शक नामों में कार्मप्रन्थिक और आगमिक परंपरा के अनुसार प्रथम ज्ञान के बोधक 'मित' और 'अभिनिवोध' ये दो नाम समानार्थक या पर्यायरूपसे फलित होते हैं। वाकी के चार ज्ञान के दर्शक श्रुत, अविध आदि चार नाम उक्त दोनों परंपराओं के अनुसार एक एक ही हैं। उनके दूसरे कोई पर्याय असली नहीं हैं।

स्मरण रखने की बात यह है कि जैन परंपरा के सम्पूर्ण साहित्य ने, कौकिक और लोकोत्तर सब प्रकार के ज्ञानों का समावेश उक्त पद्धविध विभाग में से किसी न किसी विभाग में, किसी न किसी नाम से किया है। समावेश का यह प्रयक्ष जैन परंपरा के सारे इतिहास में एकसा है। जब जब जैनाचारों को अपने आप किसी नये ज्ञान के बारे में, या किसी नये ज्ञान के नाम के बारे में प्रश्न पैदा हुआ, अथवा दर्शनान्तरवादियों ने उन के सामने वैसा कोई प्रश्न उपस्थित किया, तब तब उन्हों ने उस ज्ञान का या ज्ञान के विशेष नाम का समावेश उक्त पद्भविध विभाग में से, यथासंभव किसी एक या दूसरे विभाग में, कर विया है। अब हमें आगे यह देखना है कि उक्त पद्भविध ज्ञान-विभाग की प्राचीन जैन मूमिका के आधार पर, क्रमशः—किस किस तरह विचारों का विकास हुआ।

जान पहला है, जैन परंपरा में ज्ञान संबन्धी विचारों का विकास दो मार्गों से हुआ है। एक मार्ग तो है स्वर्शनाभ्यास का और दूसरा है दर्शनान्तराभ्यास का । दोनों मार्ग बहुधा परस्पर संबद्ध देखे जाते हैं। फिर भी उन का पारस्परिक मेंद स्पष्ट है, जिस के मुख्य छक्षण ये हैं — स्वर्शनाभ्यासजनित विकास में दर्शनान्तरीय परिभाषाओं को अपनाने का प्रयत्न नहीं है। न परमतखण्डन का प्रयत्न है और न जल्प एवं वितण्डा कथा का कभी अवलम्बन ही है। उस में अगर कथा है तो वह एकमात्र तस्त्वषुमुत्सु कथा अर्थात् वाद ही है। जब कि दर्शनान्तराभ्यास के द्वारा हुए ज्ञान विकास में दर्शनान्तरीय परिभाषाओं को आत्मसात् करने का प्रयत्न अवश्य है। उसमें परमत खण्डन के साथ साथ कभी कभी जल्पकथा का भी अवलम्बन अवश्य देखा जाता है। इन लक्षणों को ध्यान में रख कर, ज्ञानसंबन्धी जैन विचार-विकासका जब हम अध्ययन करते हैं, तब उस की अनेक ऐति-हासिक भूमिकाएँ हमें जैन साहित्य में देखने को मिलती हैं।

१ पंचसंप्रह, पृ॰ १०८. गा॰ ३। प्रथम कर्मप्रन्थ, गा॰ ४। गोम्मउसार जीवकांड, गा॰ २९९। २ नन्धी सूत्र, सू॰ १। आवश्यक निर्युक्ति, गा॰ १। षद्रखंडागम, पु॰ १. पृ॰ ३५३।

इानिबकास की किस मूमिका का आश्रय छे कर प्रस्तुत ज्ञानिबन्दु प्रन्थ को उपाध्यां-यजी ने रचा है इसे ठीक ठीक समझने के लिए हम यहाँ ज्ञानिवकास की कुछ भूमि-काओं का संक्षेप में चित्रण करते हैं। ऐसी ज्ञातव्य भूमिकाएं नीचे लिखे अनुसार सात कही जा सकती हैं—(१) कर्मशास्त्रीय तथा आगमिक।(२) निर्युक्तिगत। (३) अनुयोगगत।(४) तत्त्वार्यगत। (५) सिद्धसेनीय। (६) जिनभद्रीय, और (७) अकलंकीय।

- (१)कर्मशासीय तथा आगमिक मूमिका वह है जिसमें पद्मविध झान के मति या अभिनिबोध आदि पाँच नाम मिळते हैं, और इन्हीं पाँच नामों के आसपास खदर्शना-भ्यासजनित थोडाबहुत गहरा तथा विस्तृत भेद-प्रभेदों का विचार भी पाया जाता है।
- (२) दूसरी भूमिका वह है जो प्राचीन निर्युक्ति माग में, करीब विक्रम की दूसरी शताब्दी तक में, सिद्ध हुई जान पड़ती है। इस में दर्शनान्तर के अभ्यास का थोड़ा सा असर अबदय जान पड़ता है। क्यों कि प्राचीन निर्युक्ति में मितिज्ञान के वास्ते मिति और अभिनिवोध शब्द के उपरान्त संज्ञा, प्रज्ञा, स्मृति आदि अनेक पर्याय शब्दों की जो वृद्धि देखी जाती है और पद्मविध ज्ञान का जो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से विभाग देखा जाता है वह दर्शनान्तरीय अभ्यास का ही सूचक है।
- (३) तीसरी भूमिका वह है जो 'अनुयोगद्वार' नामक सूत्र में पायी जाती है, जो कि प्रायः विक्रमीय दूसरी शताब्दी की कृति है। इस में अक्षपादीय 'न्यायसूत्र' के चार प्रमाणों का तथा उसी के अनुमान प्रमाण संबन्धी भेद-प्रभेदों का संप्रह है, जो दर्शनान्तरीय अभ्यास का असन्दिग्ध परिणाम है। इस सूत्र में जैन पञ्चविध ज्ञानविभाग को सामने रखते हुए भी उसके कर्ता आर्यरिक्षत सूरिने शायद, न्यायदर्शनमें प्रसिद्ध प्रमाणविभाग को तथा उस की परिभाषाओं को जैन विचार क्षेत्र में छाने का सर्व प्रथम प्रयक्त किया है।
- (४) चौथी भूमिका वह है जो वाचक उमाखाति के 'तत्त्वार्थसूत्र' और खास कर उन के खोपश भाष्य में देखी जाती है। यह प्रायः विक्रमीय तीसरी शताब्दी के बाद की कृति है। इस में निर्युक्ति-प्रतिपादित प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण का उल्लेख कर के वाचक ने अनुयोगद्वार

१ निर्युक्तिसाहित्य को देखने से पता नकता है कि जितना भी निर्युक्ति के नाम से साहित्य उपरूज्य होता है वह सब न तो एक ही आचार्य की कृति है और न यह एक ही शताब्दी में बना है। फिर भी अस्तुत ज्ञान की चर्चा करनेवाला आवश्यक निर्युक्ति का भाग प्रथम भद्रबाहुकृत मानने में कोई आपित्त नहीं है। अतएव उस को यहाँ विक्रम की दूसरी शताब्दी तक में सिद्ध हुआ कहा गया है। २ आवश्यकिनर्युक्ति, गा० १२। ३ चहत्कल्पभाष्यान्तर्गत भद्रबाहुकृत निर्युक्ति—गा० ३, २४, २५। यद्यपि दीकाकार ने इन गाथाओं को, भद्रबाहवीय निर्युक्तिगत होने की सूचना नहीं ही है, फिर भी पूर्वापर के संदर्भ को देखने से, इन गाथाओं को निर्युक्तिगत मानने में कोई आपित्त नहीं है। टीकाकार ने निर्युक्ति और भाष्य का विवेक सर्वत्र नहीं दिखाया है, यह बात तो बहत्कल्प के किसी पाठक को तुरंत ही ध्यानमें आ सकती है। और खास बात तो यह है कि न्यायावतार टीका की टिज्जणी के रचित्रता देवभद्र, २५ वीं गाथा कि जिसमें स्पष्टतः प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण किया गया है, उस को अगवान भद्रबाहु की होने का स्पष्टतया स्चन करते हैं—न्यायावतार, १० १५। ४ अनुयोगद्वार सूत्र ५० २१ से। ५ तस्वार्यस्त्र १.५-१३।

में सीकृत न्यायदर्शनीय चतुर्विध प्रमाणविमाग की ओर उदासीनता दिखाते हए निर्वेक्तिगत द्विविध प्रमाण विभाग का समर्थन किया है। वाचक के इस समर्थन का आगे के ज्ञान विकास पर प्रभाव यह पडा है कि फिर किसी जैन तार्किक ने अपनी ज्ञान-विचारणा में उक्त चतुर्विध प्रमाणविभाग को भूछ कर भी स्थान नहीं दिया। हाँ, इतना तो अवदय हुआ कि आर्यरक्षित सूरि जैसे प्रतिष्ठित अनुयोगधर के द्वारा, एक बार जैन श्रुत में स्थान पाने के कारण, फिर न्यायद्र्शनीय वह चतुर्विध प्रमाण विभाग, हमेशां के वास्ते 'भगवती' 'आदि परम प्रमाण भूत आगमों में भी संगृहीत हो गया है। वाचक उमास्वाति का उक्त चतुर्विध प्रमाणविभाग की ओर उदासीन रहने में तात्पर्य यह जान पडता है, कि जब जैन आचार्यों का खोपझ प्रताक्ष-परोक्ष प्रमाण विभाग है तब उसीको छे कर झानों का विचार क्यों न किया जाय ? और दर्शनान्तरीय चतुर्विध प्रमाणविभाग पर क्यों भार दिया जाय ? इस के सिवाय वाचकने मीमांसा आदि दर्शनान्तर में प्रसिद्ध अनुमान, अर्थापत्ति आदि प्रमाणों का समावेश भी मति-श्रतमें किया जो वाचक के पहले किसी के द्वारा किया हुआ देखा नहीं जाता । वाचक के प्रयक्ष की दो बातें खास ध्यान खींचतीं हैं । एक तो वह. जो निर्धक्ति-स्वीकृत प्रमाण विभाग की प्रतिष्ठा बढाने से संबन्ध रखती है; और दूसरी वह, जो दर्शनान्तरीय प्रमाण की परिभाषाओं का अपनी ज्ञान परिभाषा के साथ मेल बैठाती है. और प्रासंगिक रूप से दर्शनान्तरीय प्रमाणविभाग का निराकरण करती है।

- (५) पांचवी भूमिका, सिद्धसेन दिवाकर के द्वारा किये गये ज्ञान के विचारितकास की है। सिद्धसेनने जो अनुमानतः विक्रमीय छठी शताब्दी के उत्तरवर्ती ज्ञात होते हैं अपनी विभिन्न कृतियों में, कुछ ऐसी बातें ज्ञान के विचार क्षेत्र में प्रस्तुत की हैं जो जैन परंपरा में उन के पहले न किसी ने उपस्थित की थीं और शायद न किसी ने सोची भी थीं। ये बातें तर्क दृष्टि से समझने में जितनी सरल हैं उतनी ही जैन परंपरागत रूढ मानस के लिए केवल कठिन ही नहीं बल्क असमाधानकारक भी हैं। यही वजह है कि दिवाकर के उन विचारों पर, करीब हजार वर्ष तक, न किसी ने सहानुभूतिपूर्वक उहापोह किया और न उन का समर्थन ही किया। उपाध्यायजी ही एक ऐसे हुए, जिन्हों ने सिद्धसेन के नवीन प्रस्तुत मुद्दों पर सिर्फ सहानुभूतिपूर्वक विचार ही नहीं किया, बल्क अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा और तर्क से परि-मार्जित जैनदृष्टि का उपयोग करके, उन मुद्दों का प्रस्तुत 'ज्ञानबिन्दु' प्रन्थ में, अति विशद और अनेकान्त दृष्टि को शोभा देनेवाला समर्थन भी किया। वे मुद्दे मुख्यतया चार हैं
  - १. यदी और श्रुत ज्ञान का वास्तविक ऐक्य"।
  - २. अषधि और मनःपर्याय ज्ञान का तत्त्वतः अभेद<sup>े</sup>।
  - ३. केवल शास और केवल दर्शन का वास्तविक अभेद<sup>६</sup>।

१ "बतुर्विधमित्येके नयवादान्तरेण"-तत्त्वार्थभाष्य १.६। २ "से कि तं पमाणे १, पमाणे चडिन्वहे पण्णते, तं जहा-पम्बक्खे " अगुओगदारे तहा णेयन्वं ॥" भगवती, श० ५. उ० ३. भाग २. पृ० २११; स्थानांगसूत्र पृ० ४९ । ३ तत्त्वार्थभाष्य १.१२ । ४ देखो, निश्चयद्वात्रिक्षिका का० १९, तथा ज्ञानिबन्दु पृ० १६ । ५ देखो, निश्चयद्वा० का० १७ और ज्ञानिबन्दु पृ० १८ । ६ देखो, सन्मति काण्ड २ संपूर्ण; और ज्ञानिबन्दु पृ० ३३ है ।

#### ४. श्रद्धानरूप दर्शन का ज्ञान से अभेद<sup>र</sup>।

इन चार मुहों को प्रस्तुत करके सिद्धसेन ने, ज्ञान के भेद-प्रभेद की प्रानी रेखा पर तार्किक विचार का नया प्रकाश डाला है, जिसको कोई भी, पुरातन रूढ संस्कारों तथा जाकों के प्रचलित ज्याख्यान के कारण, पूरी तरह समझ न सका। जैन विचारकों में सिद्ध-सेत के विचारों के प्रति प्रतिक्रिया शुरू हुई। अनेक विद्वान तो उनका प्रकट विरोध करने हों , और कुछ विद्वान् इस बारे में उदासीन ही रहे । क्षमाश्रमण जिनभद्र गणीने बडे जोरों से विरोध किया। फिर भी हम देखते हैं कि यह विरोध सिर्फ केवलज्ञान और केवलदर्शन के अभेदवाले मुद्दे पर ही हुआ है। बाकी के मुद्दों पर या तो किसीने विचार ही नहीं किया या सभी ने उपेक्षा धारण की । पर जब हम प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु में उन्हीं मुद्दों पर उपाध्या-यजी का उहापोह देखते हैं, तब कहना पडता है कि उतने प्राचीन युगमें भी, सिद्धसेन की वह तार्किकता और सक्ष्म दृष्टि जैन साहित्य को अद्भत देन थी। दिवाकर ने इन चार महों पर के अपने विचार 'निश्चयद्वात्रिंशका' तथा 'सन्मतिप्रकरण' में प्रकट किये हैं। उन्हों ने जान के विचारक्षेत्र में एक और भी नया प्रस्थान ग्रुह्म किया। संभवतः दिवाकर के पहले जैन परंपरा में कोई न्याय विषय का - अर्थात परार्थात्मान और तत्संबन्धी पदार्थ निरूपक -विशिष्ट प्रन्य न था। जब उन्होंने इस अभाव की पूर्ति के लिए 'न्यायावतार' बनाया तब उन्हों ने जैन परंपरा में प्रमाणविभाग पर नये सिरे से पुनर्विचार प्रकट किया। आर्थरक्कित-स्वीकृत न्यायदर्शनीय चतुर्विध प्रमाणविभाग को जैन परंपरा में गौण स्थान दे कर, निर्धुक्ति-कारस्वीकृत दिविध प्रमाणविभाग को प्रधानता देने वाले वाचक के प्रयन का जिक्र हम उपर कर चुके हैं। सिद्धसेन ने भी उसी द्विविध प्रमाण विभाग की भूमिका के ऊपर 'न्याया-वतार' की रचना की और उस प्रत्यक्ष और परोक्ष-प्रमाणद्वय द्वारा तीन 'प्रमाणों को जैन परंपरा में सर्व प्रथम स्थान दिया, जो उनके पूर्व बहुत समय से, सांख्य दर्शन तथा वैशे-पिक दर्शन में सुप्रसिद्ध थे और अब तक भी हैं। सांख्ये और वैशेषिक दोनों दर्शन जिन प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम-इन तीन प्रमाणों को मानते आये हैं, उनको भी अब एक तरह से, जैन परंपरा में स्थान मिला, जो कि वादकथा और परार्थानुमान की दृष्टि से बहुत उप-युक्त है। इस प्रकार जैन परंपरा में न्याय, सांख्य और वैशेषिक तीनों दर्शन सम्मत प्रमाणविभाग प्रविष्ट हुआ । यहां पर सिद्धसेनस्वीकृत इस त्रिविध प्रमाणविभाग की जैन

१ देखो, सन्मति, २.३२; और ज्ञानबिन्दु, पृ० ४७। २ जैसे, हिरिभद्र-देखो, धर्मसंप्रहणी, गा० १३५२ से तथा नंदीवृत्ति, पृ. ५५। ३ देखो, न्यायावतार, खो० १। ४ यद्यपि सिद्धसेन ने प्रमाण का प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपसे द्विविध विभाग किया है किन्तु प्रत्यक्ष, अनुमान, और शब्द इन तीनों का पृथक् पृथक् लक्षण किया है। ५ सांख्यकारिका, का० ४। ६ प्रमाण के मेद के विषय में सभी वैशेषिक एकमत नहीं। कोई उस के दो मेद तो कोई उस के तीन मेद मानते हैं। प्रशस्तपादभाष्यमें (पृ० २१३) शाब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान में है। उस के टीकाकार श्रीधर का भी वही मत है (कंदली, पृ० २१३) किन्तु व्योमधिव को वैसा एकान्तरूप से इष्ट नहीं-देखो व्योमवती, पृ० ५७०,५८४। अतः जहाँ कहीं वैशेषिकसंमत तीन प्रमाणों का उक्षेत्र हो वह व्योमिश्व का समझना चाहिए-देखो, न्यायावतार, टीकाटिप्पण, पृ० ९ तथा प्रमाणमीमांसा भाषाटिप्पण-पृ० २३।

परंपरा में, आर्थरिसतीय चतुर्विघ विभाग की तरह, उपेक्षा ही हुई या उस का विशेष आदर हुआ ? —यह प्रश्न अवश्य होता है, जिस पर हम आगे जा कर कुछ कहेंगे।

- (६) छटी भूमिका, वि० ७ बीं शताब्दी बाले जिनभद्र गणी की है। प्राचीन समय से कर्म-शास तथा आगम की परंपरा के अनुसार जो मति. श्रुत आदि पाँच जानों का विचार जैन परंपरा में प्रचलित था, और जिस पर निर्वृक्तिकार तथा प्राचीन अन्य व्यास्याकारों ने एवं नन्दी जैसे आगम के प्रणेताओं ने, अपनी अपनी दृष्टि व शक्ति के अनुसार, बहुत कुछ कोटिकम भी बढ़ाया था, उसी विचार भूमिका का आश्रय हे कर क्षमाश्रमण जिनभद्र ने अपने विकास प्रन्य 'विशेषावश्यकभाष्य' में पञ्चविध ज्ञान की आचुहान्त साङ्गोपाङ्ग मीमांसा 'की । और उसी आगम सम्मत पञ्चविध ज्ञानों पर तर्कदृष्टि से आगमप्रणाली का समर्थ करने वाला गहरा प्रकाश डाला। 'तत्त्वार्थसत्र' पर व्याख्या लिखते समय, प्रव्यपाद देवनन्दी और भटारक अकलंक ने भी पश्चविध ज्ञान के समर्थन में, मुख्यतया तर्कप्रणाली का ही अबलम्बन लिया है। क्षमाश्रमण की इस विकासभूमिका को तर्कोपजीवी आगमभूमिका कहनी चाहिए, क्यों कि उन्हों ने किसी भी जैन तार्किक से कम तार्किकता नहीं दिखाई; फिर भी उन का सारा तर्कवल आगमिक सीमाओं के घेरे में ही घिरा रहा - जैसा कि कुमारिल तथा शंकराचार्य का सारा तर्कवल श्रुति की सीमाओं के घेरे में ही सीमित रहा। क्षमाश्रमण ने अपने इस विशिष्ट आवश्यक भाष्य में ज्ञानों के बारे में उतनी अधिक विचारसामग्री व्यवस्थित की है कि जो आगे के सभी खेताम्बर प्रनथप्रणेताओं के लिए मुख्य आधारभूत बनी हुई है। उपाध्यायजी तो जब कभी जिस किसी प्रणाली से ज्ञानों का निरूपण करते हैं तब मानों क्षमाश्रमण के विशेषावश्यकभाष्य को अपने मन में पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित कर केते हैं। प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु में भी उपाध्यायजी ने वही किया हैं।
- (७) सातवी भूमिका, भट्ट अकलंक की है, जो विक्रमीय आठवीं शताब्दीके विद्वान् हैं। शानविचारके विकासक्षेत्र में भट्टारक अकलंक का प्रयत्न बहुमुखी है। इस बारे में उन के तीन प्रयत्न विशेष उल्लेख योग्य हैं। पहला प्रयत्न तत्त्वार्यसूत्रावलम्बी होने से प्रधानतया पराश्रित है। दूसरा प्रयत्न सिद्धसेनीय 'न्यायावतार' का प्रतिबिन्नप्राही कहा जा सकता है, फिर भी उस में उनकी विशिष्ट स्वतंत्रता स्पष्ट है। तीसरा प्रयत्न 'लघीयस्त्रय' और खास कर 'प्रमाणसंग्रह' में है, जिसे उन की एकमात्र निजी सूझ कहना ठीक है। उमास्वाति ने, गीमांसक आदि सम्मत अनेक प्रमाणों का समावेश मति और श्रुत में होता है—ऐसा सामान्य ही कथन किया था; और पूज्यपादने भी वैसा ही सामान्य कथन किया था। परन्तु, अकलंक ने उस से आगे बढ़ कर विशेष विश्लेषण के द्वारा 'राजवार्त्तिक' में यह बतलाया कि दर्शनान्तरीय वे सब प्रमाण, किस तरह अनक्षर और अक्षरश्रत में समाविष्ट

१ विशेषावस्थक भाष्यमें ज्ञानपञ्चकाधिकारने ही ८४० गाथाएँ जितना बडा भाग रोक रखा है। कोट्याचार्य की टीका के अनुसार विशेषावस्थक की सब मिल कर ४३४६ गाथाएँ हैं। २ पाठकों को इस बात की प्रतीति, उपाध्यायजीकृत जनतर्कभाषा को, उसकी टिप्पणी के साथ देखने से हो जायगी। ३ देखो, ज्ञानबिन्दु की टिप्पणी पृ० ६१,६८-७३ इत्यादि। ४ देखो, तत्त्वार्थभाष्य, १.१२। ५ देखो, सर्वार्थसिद्धि, १.१०। ६ देखो, राजवार्तिक, १.२०.१५।

हो सकते हैं। 'राजवार्तिक' स्त्रावलम्बी होने से उस में इतना ही विश्नदीकरण पर्याप्त है; वर उन को जब धर्मकीर्त्ति के 'प्रमाणविनिश्चय' का अनुकरण करने वाला खतक 'न्याय-विनिश्चय' प्रन्थ बनाना पड़ा, तब उन्हें परार्थानुमान तथा वाहगोष्ठी को लक्ष्य में रख कर विचार करना पड़ा। इस समय उन्हों ने सिद्धसेनस्वीकृत वैशेषिक-सांख्यसम्मत त्रिविध प्रसाणविभाग की प्रणाली का अवलम्बन करके अपने सारे विचार 'न्यायविनिश्चय' में निबद्ध किये। एक तरह से वह 'न्यायविनिश्चय' सिद्धसेनीय 'न्यायावतार' का खतक किन्तु विस्तृत विश्नदीकरण ही केवल नहीं है बल्कि अनेक अंशों में पूरक मी है। इस तरह जैन परंपरा में न्यायावतार के सर्व प्रथम समर्थक अकलंक ही हैं।

इतना होने पर भी, अकलंक के सामने कुछ प्रश्न ऐसे ये जो उन से जवाब चाहते ये । पहला प्रश्न यह था. कि जब आप मीमांसकादिसम्मत अनुमान प्रश्नृति विविध प्रमाणों का श्रुत में समावेश करते हैं, तब उमाखाति के इस कथन के साथ विरोध आता है. कि वे प्रमाण मति और श्रुत दोनों में समाविष्ट होते हैं। दूसरा प्रश्न उन के सामने यह था. कि मति के पर्याय रूप से जो स्मृति, संज्ञा, चिन्ता जैसे शब्द निर्युक्तिकाल से प्रचलित हैं और जिन को उमास्वाति ने भी मूल सूत्र में संगृहीत किया है, उन का कोई विशिष्ट तात्पर्य किंवा उपयोग है या नहीं ?। तदतिरिक्त उन के सामने खास प्रश्न यह भी था. कि जब सभी जैनाचार्य अपने प्राचीन पद्मविध ज्ञानविभाग में दर्शनान्तरसम्मत प्रमाणी का तथा उन के नामों का समावेश करते आये हैं, तब क्या जैन परंपरा में भी प्रमाणों की कोई दार्शनिक परिभाषाएँ या दार्शनिक लक्षण हैं या नहीं ?: अगर हैं तो वे क्या हैं ? और आप यह भी बतलाइए कि वे सब प्रमाणलक्षण या प्रमाणपरिभाषाएँ सिर्फ दर्शनान्तर से उधार ली हुई हैं या प्राचीन जैन प्रन्थों में उनका कोई मूल भी है । इसके सिवाय अकलंक को एक बड़ा भारी यह भी प्रश्न परेशान कर रहा जान पड़ता है, कि तुम जैन तार्किकों की सारी प्रमाणप्रणाली कोई स्वतंत्र स्थान रखती है या नहीं ? अगर वह स्वतंत्र स्थान रखती है तो उसका सर्वांगीण निरूपण कीजिए। इन तथा ऐसे ही दूसरे प्रभों का जबाब अकलंक ने थोडे में 'लघीयकाय' में दिया है, पर 'प्रमाणसंप्रह' में वह बहुत स्पष्ट है। जैनतार्किकों के सामने दर्शनान्तर की दृष्टि से उपिथत होने वाली सब समस्याओं का सुलझाव अकलंक ने सर्व प्रथम स्वतन्त्रभाव से किया जान पडता है। इस लिए उनका वह प्रयक्त विलक्क मौलिक है।

जपरके संक्षिप्त वर्णन से यह साफ जाना जा सकता है कि — आठवीं-नवीं शताब्दी तक में जैन परंपरा ने ज्ञान संबन्धी विचार क्षेत्र में खदर्शनाभ्यास के मार्ग से और दर्शना-न्तराभ्यास के मार्ग से किस किस प्रकार विकास प्राप्त किया। अब तक में दर्शनान्तरीय आवश्यक परिभाषाओं का जैन परंपरा में आत्मसान्करण तथा नवीन खपरिभाषाओं का निर्माण पर्याप्त क्रपसे हो चुका था। उस में जल्प आदि कथा के द्वारा परमतों का निरसन

१ न्यायविनिश्चय को अकलंकने तीन प्रस्तावों में विभक्त किया है-प्रलक्ष, अनुमान और प्रवचन । इस से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उन को प्रमाण के ये तीन मेद मुख्यतया न्यायविनिश्चय की रचना के समय इष्ट होंगे।

भी ठीक ठीक हो चुका था और पूर्वकाल में नहीं चार्चित ऐसे अनेक नवीन प्रमेथों की चर्चा भी हो चुकी थी। इस पक्की दार्शनिक भूमिका के ऊपर अगले हजार वर्षों में जैन सार्किकों ने बहुत बड़े बड़े चर्चाजटिल प्रन्थ रचे जिनका इतिहास यहाँ प्रस्तुत नहीं है। फिर भी प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु विषयक उपाध्यायजी का प्रयक्त ठीक ठीक समझा जा सके, एतदर्थ बीच के समय के जैन तार्किकों की प्रवृत्ति की दिशा संक्षेप में जानना जकरी है।

आठवीं-नवीं शताब्दी के बाद ज्ञान के प्रदेश में मुख्यतया दो दिशाओं में प्रयक्ष देखा जाता है। एक प्रयत्न ऐसा है जो क्षमाश्रमण जिनभद्र के द्वारा विकसित भूमिका का आश्रय ले कर चलता है, जो कि आचार्य हरिभद्र की 'धर्मसङ्ग्रहणी' आदि कृतियों में देखा जाता है। दसरा प्रयत्न अकलंक के द्वारा विकसित भूमिका का अवलम्बन करके शुरू हुआ। इस प्रयक्ष में न केवल अकलंक के विद्याशिष्य-प्रशिष्य विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी, अन-न्तवीर्य, प्रभाचन्द्र, वादिराज आदि दिगम्बर आचार्य ही ब्रुके; किन्तु अभयदेव, वादिदेव-सूरि, हेमचन्द्राचार्य आदि अनेक श्वेताम्बर आचार्यों ने भी अकलंकीय तार्किक भूमिका को विस्तृत किया । इस तर्कप्रधान जैन युग ने जैन मानस में एक ऐसा परिवर्त्तन पैदा किया जो पर्वकालीन रूढिबद्धता को देखते हुए आश्चर्यजनक कहा जा सकता है । संभवतः सिद्धसेन दिवाकर के बिलकुल नवीन सूचनों के कारण उनके विरुद्ध जो जैन परंपरा में पर्वप्रह था वह दसवीं शताब्दी से स्पष्ट रूप में हटने और घटने लगा। हम देखते हैं कि सिद्धसेन की कृति रूप जिस न्यायावतार पर - जो कि सचमुच जैन परंपरा का एक छोटा किन्त मौलिक प्रनथ है - करीब तीन शताब्दी तक किसीने टीकादि नहीं रची थी, उस न्यायावतार की ओर जैन विद्वानों का ध्यान अब गया। सिद्धर्षि ने दसवीं शताब्दी में उस पर व्याख्या लिख कर उसकी प्रतिष्ठा बढाई और ग्यारहवीं शताब्दी में वादिवैताल शान्तिसूरि ने उस को बह स्थान दिया जो भर्त्तृहरि ने 'व्याकरणमहाभाष्य' को, कुमारिल ने 'शाबरभाष्य' को, धर्मकीर्त्तिने 'प्रमाणसमुच्य' को और विद्यानन्द ने 'तत्त्वार्थसूत्र' आदि को दिया था। शान्तिसरि ने न्यायावतार की प्रथम कारिका पर सटीक पद्मवन्ध 'वार्तिक' रचा और साथ ही उस में उन्हों ने यत्र तत्र अकलंक के विचारों का खैण्डन भी किया। इस शास्त्र-रचना-प्रचुर युग में न्यायावतार ने दूसरे भी एक जैन तार्किक का ध्यान अपनी और खींचा। ग्यारहवीं शताब्दी के जिनेश्वरसूरि ने न्यायावतार की प्रथम ही कारिका को ले कर उस-पर एक पद्यबन्ध 'प्रमालक्षण' नाम का प्रनथ रचा और उस की व्याख्या भी खयं उन्हों ने की । यह प्रयत दिङ्नाग के 'प्रमाणसमुचय' की प्रथम कारिका के ऊपर धर्मकीर्त्ति के द्वारा रचे गए सटीक पद्मवन्ध 'प्रमाणवार्तिक' काः तथा पूज्यपाद की 'सर्वार्थसिद्धि' के प्रथम मंगल ऋोक के ऊपर विद्यानन्द के द्वारा रची गई सटीक 'आप्रपरीक्षा' का अनुकरण है। अब तक में तर्क और दर्शन के अभ्यास ने जैन विचारकों के मानस पर अमुक अंश में स्वतन्त्र विचार प्रकट करने के बीज ठीक ठीक वो दिये थे। यही कारण है कि एक ही न्यायाबतार पर लिखने वाले उक्त तीनों विद्वानों की विचारप्रणाली अनेक जगह भिन्न भिन्न देखी जाती है।

१ जैनतर्कवार्तिक, पृ० १३२; तथा देखो न्यायकुमुदचन्द्र-प्रथमभाग, प्रस्तावना पृ० ८२।

अवतक जैन परंपरा ने ज्ञान के विचारक्षेत्र में जो अनेक मुखी विकास प्राप्त किया था और जो विज्ञाल प्रमाण प्रन्थराशि पैदा की थी एवं जो मानसिक खातक्य की उच्च तार्किक भूमिका प्राप्त की थी, वह सब तो उपाध्याय यशोविजयजी को विरासत में मिली ही थी, पर साथ ही में उन्हें एक ऐसी मुविधा भी प्राप्त हुई थी जो उनके पहले किसी जैन विद्वान को न मिली थी। वह मुविधा है उदयन तथा गंगेशप्रणीत नन्य न्यायशास्त्र के अभ्यास का साक्षात् विद्याधाम काशी में अवसर मिलना। इस मुविधा का उपाध्यायजी की जिज्ञासा और प्रज्ञा ने कैसा और कितना उपयोग किया इस का पूरा खया जतो उसी को आ सकता है जिस ने उन की सब कृतियों का थोड़ा सा भी अध्ययन किया हो। नन्य न्याय के उपरान्त उपाध्यायजी ने उस समय तक के अति प्रसिद्ध और विकसित पूर्वमीमांसा तथा वेदान्त आदि वैदिक दर्शनों के महत्त्वपूर्ण प्रन्थों का भी अच्छा परिशीलन किया। आगमिक और दार्शनिक ज्ञान की पूर्वकालीन तथा समकालीन समस्त विचार सामगी को आत्मसात् करने के बाद उपाध्यायजी ने ज्ञान के निरूपणक्षेत्र में पदार्पण किया।

उपाध्यायजी की मुख्यतया ज्ञाननिरूपक दो कृतियाँ हैं। एक 'जैनतर्कभाषा' और दूसरी प्रस्तुत 'ज्ञानबिन्दु'। पहली कृति का विषय यद्यपि ज्ञान ही है तथापि उस में उस के नामानुसार तर्कप्रणाली या प्रमाणपद्धति मुख्य है। तर्कभाषा का मुख्य उपादान 'विशेषावश्यकमाध्य' है, पर वह अकलंक के 'लघीयस्त्रय' तथा 'प्रमाणसंग्रह' का परिष्कृत किन्तु नवीन अनुकरण संस्करणें भी है। प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु में प्रतिपाद्य रूपसे उपाध्यायजी ने पञ्चविध ज्ञान बाला आगमिक विषय ही चुना है जिस में उन्हों ने पूर्वकाल में विकसित प्रमाणपद्धति को कहीं भी स्थान नहीं दिया। किर भी जिस युग, जिस विरासत और जिस प्रतिभा के वे धारक थे, वह सब अति प्राचीन पञ्चविध ज्ञान की चर्चा करने वाले उन के प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु प्रन्थ में न आवे यह असंभव है। अत एव हम आगे जा कर देखेंगे कि पहले के करीब दो हजार वर्ष के जैन साहित्य में पञ्चविधज्ञानसंबन्धी विचार क्षेत्र में जो कुछ सिद्ध हो चुका था वह तो करीब करीब सब, प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु में आया ही है, पर उस के अतिरिक्त ज्ञानसंबन्धी अनेक नए विचार भी, इस ज्ञानबिन्दु में सन्निविष्ट हुए हैं; जो पहले के किसी जैन प्रन्थ में नहीं देखे जाते। एक तरह से प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु विशेषावृध्यकभाष्यगत पञ्चविधज्ञानवर्णन का नया परिष्कृत और नवीन दृष्टिसे सम्पन्न संस्करण है।

#### ३. रचनाशैली

प्रस्तुत प्रनथ ज्ञानबिन्दु की रचनाशैली किस प्रकार की हैं इसे स्पष्ट समझने के लिएं शास्त्रों की मुख्य मुख्य शैलियों का संक्षिप्त परिचय आवश्यक हैं। सामान्य रूपसे

१ देखो जैनतर्कभाषा की प्रशस्ति—"पूर्व न्यायिवशारदलिन है काश्यां प्रदत्तं बुधैः।" २ लघीयश्वय में तृतीय प्रवचन प्रवेश में कमशः प्रमाण, नय और निश्चेष का वर्णन अकलंकने किया है। वैसे ही प्रमाणसंप्रह के अंतिम नवम प्रस्ताव में भी उनहीं तीन विषयों का संक्षेप में वर्णन है। लघीयख्वय और प्रमाणसंप्रह में अन्यत्र प्रमाण और नय का विस्तृत वर्णन तो है ही, फिर भी उन दोनों प्रन्थों के अंतिम प्रस्ताव में प्रमाण, नय और निश्चेष की एक साथ संक्षिप्त चर्चा उन्होंने कर दी है जिससे स्पष्टतया उन तीनों विषयों का पारस्परिक मेद समझ में आ जाय। यशोविजयजी ने अपनी तर्कमाषा को, इसी का अनुकरण करके, प्रमाण, नय, और निश्चेष इन तीन परिच्छेदों में विभक्त किया है।

दार्शनिक परंपरा में चार शैलियाँ प्रसिद्ध हैं-१. सूत्र शैली, २. कारिका शैली, ३. व्याख्या शैली, और ४. वर्णन शैली। मूल रूपसे सूत्र शैली का उदाहरण है 'न्यायसूत्र' आदि । मूल रूपसे कारिका शैली का उदाहरण है 'सांख्यकारिका' आदि । गरा पदा या उभय रूपमें जब किसी मुल प्रन्थ पर व्याख्या रची जाती है तब वह है व्याख्या शैली -जैसे 'भाष्य' 'वार्तिकादि' मन्य । जिस में खोपक या अन्योपक किसी मूल का अवलम्बन न हो; किन्तु जिस में प्रनथकार अपने प्रतिपाद्य विषय का खतन भाव से सीचे तौर पर वर्णन ही वर्णन करता जाता है और प्रसक्तानुष्रसक्त अनेक मुख्य विषय संबन्धी विषयों को उठा कर उनके निरूपण द्वारा मुख्य विषय के वर्णन को ही पुष्ट करता है वह है वर्णन या प्रकरण शैली । प्रस्तुत प्रनथ की रचना, इस वर्णन शैली से की गई है । जैसे विद्यानन्द ने 'प्रमाणपरीक्षा' रची, जैसे मधुसुदन सरस्वती ने 'वेदान्तकल्पलतिका' और सदानन्द ने 'वेदान्तसार' वर्णन शैली से बनाए, वैसे ही उपाध्यायजी ने ज्ञानबिन्दु की रचना वर्णन शैली से की है। इस में अपने या किसी अन्य के रचित गद्य या पद्य रूप मूल का अव-लम्बन नहीं है। अत एव समृचे रूपसे ज्ञानबिन्दु किसी मृल प्रन्थ की न्याख्या नहीं है। षह तो सीघे तौर से प्रतिपाद्य रूपसे पसन्द किये गये ज्ञान और उसके पञ्चविध प्रकारों का निरूपण अपने ढंग से करता है। इस निरूपण में प्रन्थकार ने अपनी योग्यता और मर्यादा के अनुसार मुख्य विषय से संबन्ध रखने वाले अनेक विषयों की चर्चा छानबीन के साथ की है, जिस में उन्हों ने पक्ष या विपक्ष रूपसे अनेक प्रन्थकारों के मन्तन्यों के अवतरण मी दिए हैं। यदापि प्रन्थकार ने आगे जा कर 'सन्मति' की अनेक गाथाओं को हे कर ( १० ३३ ) उनका क्रमशः स्वयं व्याख्यान भी किया है, फिर भी वस्तुतः उन गाथाओं को लेना तथा उनका व्याख्यान करना प्रासंगिक मात्र है। जब केवलज्ञान के निरूपण का प्रसंग आया और उस संबन्ध में आचार्यों के मतभेदों पर कुछ लिखना प्राप्त हुआ, तब उन्हों ने सन्मतिगत कुछ महत्त्व की गाथाओं को ले कर उनके व्याख्यान रूपसे अपना विचार प्रकट कर दिया है। खुद उपाध्यायजी ने ही "एतच तत्त्वं सयुक्तिकं सम्मति-गाथाभिरेव प्रदर्शयामः" (पृ० ३३) कह कर वह भाव स्पष्ट कर दिया है। उपाध्यायजी ने 'अनेकान्तव्यवस्था' आदि अनेक प्रकरण प्रनथ लिखे हैं जो ज्ञानविन्दु के समान वर्णन शैली के हैं। इस शैली का अवलम्बन करने की प्रेरणा करनेवाले वेदान्तकल्पळतिका. वेदान्तसार, 'न्यायदीपिका' आदि अनेक वैसे प्रन्थ थे जिनका उन्होंने उपयोग भी किया है।

#### ग्रन्थ का आभ्यन्तर खरूप

प्रम्थके आभ्यन्तर खरूप का पूरा परिचय तो तभी संभव है जब उस का अध्ययन — अर्थप्रहण और ज्ञात अर्थ का मनन — पुनः पुनः चिन्तन किया जाय । फिर भी इस प्रन्थ के जो अधिकारी हैं उन की बुद्धि को प्रवेशयोग्य तथा किचसम्पन्न बनाने की दृष्टि से यहाँ उस के विषय का कुछ खरूपवर्णन करना जरूरी है। प्रन्थकार ने ज्ञान के खरूप को सम- झाने के लिए जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की है और प्रत्येक मुख्य मुद्दे की चर्चा करते समय प्रासंगिक रूपसे जिन दूसरे मुद्दों पर भी विचार किया है, उन मुद्दों का यथा- संभव दिग्दर्शन कराना इस जगह इष्ट है। इम ऐसा दिग्दर्शन कराते समय यथासंभव

तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि का उपयोग करेंगे जिस से अभ्यासीगण प्रन्यकार द्वारा वर्चित मुद्दों को और भी विशालता के साथ अवगाहन कर सकें तथा प्रन्थ के अन्त में जो टिप्पण दिये गये हैं उनका हार्द समझने की एक कुंजी भी पा सकें। प्रस्तुत वर्णन में काम में लाई जाने वाली तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि यथासंभव परिभाषा, विचार और साहित्य इन तीन प्रदेशों तक ही सीमित रहेगी।

#### १. ज्ञान की सामान्य चर्ची

प्रन्थकार ने प्रन्थ की पीठिका रचते समय उस के विषयभूत ज्ञान की ही सामान्य रूपसे पहले चर्चा की है, जिस में उन्हों ने दूसरे अनेक मुद्दों पर शास्त्रीय प्रकाश डाला है। वे मुद्दे ये हैं-

- १. ज्ञान सामान्य का लक्षण,
- २. उस की पूर्ण-अपूर्ण अवस्थाएं तथा उन अवस्थाओं के कारण और प्रतिबन्धक कर्म का विश्लेषण,
- ३. ज्ञानावारक कर्म का खरूप,
- ४. एक तत्त्व में 'आवृतानावृतत्व' के विरोध का परिहार,
- ५. वेदान्तमत में 'आवृतानावृतत्व' की अनुपपत्ति,
- ६. अपूर्णझानगत तारतम्य तथा उस की निवृत्तिका कारण, और
- ७. अयोपशम की प्रक्रिया।
- १. [६१] प्रन्थकार ने शुरू ही में ज्ञानसामान्य का जैनसम्मत ऐसा खरूप बतलाया है कि जो एक मात्र आत्मा का गुण है और जो स्व तथः पर का प्रकाशक है वह ज्ञान है। जैनसम्मत इस ज्ञानखरूप की दर्शनान्तरीय ज्ञानखरूप के साथ तुल्ना करते समय आर्य- चिन्तकों की मुख्य दो विचारधाराएँ ध्यान में आती हैं। पहली धारा है सांख्य और वेदान्त में, और दूसरी है बौद्ध, न्याय आदि दर्शनों में। प्रथम धारा के अनुसार, ज्ञान गुण और चित्त शक्ति इन दोनों का आधार एक नहीं है; क्यों कि पुरुष और ब्रह्म ही उस में चेतन माना गया है; जब कि पुरुष और ब्रह्म से अतिरिक्त अन्तः करण को ही उसमें ज्ञान का आधार माना गया है। इस तरह प्रथम धारा के अनुसार चेतना और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न भामा गया है। इस तरह प्रथम धारा के अनुसार चेतना और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न भाषारगत हैं। दूसरी धारा, चैतन्य और ज्ञान का आधार मिन्न भिन्न न मान कर, उन दोनों को एक आधारगत अत एव कारण-कार्यरूप मानती है। बौद्धदर्शन चित्त में, जिसे वह नाम भी कहता है, चैतन्य और ज्ञान का अस्तित्व मानते हैं। जैन दर्शन दूसरी विचारधारा का अवलम्बी है। क्यों कि वह एक ही आत्मतत्त्व में कारण रूपसे चेतना को और कार्य रूपसे उस के आन पर्याय को मानता है। उपाध्यायजी ने उसी भाव ज्ञान को आत्मगुण धर्म कह कर प्रकट किया है।

९ इस तरह बतुब्कोण कोष्ठक में दिये गए ये अंक ज्ञानबिन्दु के मूल प्रन्थकी कंडिका के सूचक हैं।

२. उपाध्यायजी ने फिर बतलाया है कि ज्ञान पूर्ण भी होता है और अपूर्ण भी। यहां यह प्रश्न खामाविक है कि जब आत्मा चेतनखमाब है तब उस में ज्ञान की कभी अपूर्णता और कभी पूर्णता क्यों? इसका उत्तर देते समय उपाध्यायजी ने कर्मखभाव का विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा है कि [§२] आत्मा पर एक ऐसा भी आवरण है जो चेतना-शक्ति को पूर्णरूप में कार्य करने नहीं देता। यही आवरण पूर्ण ज्ञान का प्रतिबन्धक होने से केवलज्ञानावरण कहलाता है। यह आवरण जैसे पूर्ण ज्ञान का प्रतिबन्ध करता है वैसे ही अपूर्ण ज्ञान का जनक भी बनता है। एक ही केवलज्ञानावरणको पूर्ण ज्ञान का तो प्रतिबन्धक और उसी समय अपूर्ण ज्ञान का जनक भी मानना चाहिए।

अपूर्ण ज्ञान के मति श्रुत आदि चार प्रकार हैं। और उन के मतिज्ञानावरण आदि चार आवरण भी पृथक पृथक माने गये हैं। उन चार आवरणों के क्षयोपशम से ही मति आदि चार अपूर्ण ज्ञानों की उत्पत्ति मानी जाती है। तब यहां, उन अपूर्ण ज्ञानों की उत्पत्ति केवलज्ञानावरण से क्यों मानना ? ऐसा प्रश्न सहज है। उस का उत्तर उपाध्यायजी ने शाख-सम्मत [ ६३ ] कह कर ही दिया है, फिर भी वह उत्तर उन की स्पष्ट सुझ का परिणाम हैं: क्यों कि इस उत्तर के द्वारा उपाध्यायजी ने जैन आस्त्र में चिर प्रचलित एक पक्षान्तर का संयुक्तिक निरास कर दिया है। वह पक्षान्तर ऐसा है कि – जब केवलज्ञानावरण के क्षय से मुक्त आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होता है, तब मतिज्ञानावरण आदि चारों आवरण के क्षय से केवली में मति आदि चार ज्ञान भी क्यों न माने जायँ ? इस प्रश्न के जवाब में, कोई एक पक्ष कहता है कि - केवली में मति आदि चार ज्ञान उत्पन्न तो होते हैं पर वे केवल ज्ञान से अभिभृत होने के कारण कार्यकारी नहीं। इस चिरप्रचलित पक्ष को निर्युक्तिक सिद्ध करने के लिए उपाध्यायजी ने एक नयी युक्ति उपस्थित की है कि -अपूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञानावरण का ही कार्य है, चाहे उम अपूर्ण ज्ञान का तारतम्य या वैविध्य मतिज्ञानावरण आदि शेष चार आवरणों के क्षयोपशम वैविध्य का कार्य क्यों न हो, पर अपूर्ण ज्ञानावस्था मात्र पूर्ण ज्ञानावस्था के प्रतिबन्धक केवलज्ञानावरण के सिवाय कभी संभव ही नहीं। अत एव केवली में जब केवलज्ञानावरण नहीं है तब तज्जन्य कोई भी मति आदि अपूर्ण ज्ञान केवली में हो ही कैसे सकते हैं। सचमुच उपाध्यायजी की यह युक्ति शास्त्रानुकूछ होने पर भी उनके पहले किसी ने इस तरह स्पष्ट रूपसे सुझाई नहीं है।

३. [ १४ ] सघन मेघ और सूर्य प्रकाश के साथ केवलज्ञानावरण और चेतनाशक्ति की शास्त्र सिद्ध तुलना के द्वारा उपाध्यायजी ने ज्ञानावरण कर्म के खरूप के बारे में दो बातें खास सूचित की हैं। एक तो यह, कि आवरण कर्म एक प्रकार का द्रव्य है; और दूसरी यह, कि वह द्रव्य कितना ही निविड — उत्कट क्यों न हो, फिर भी वह अति खच्छ अभ्र जैसा होने से अपने आवार्य ज्ञान गुण को सर्वथा आवृत कर नहीं सकता।

कर्म के स्वरूप के विषय में भारतीय चिन्तकों की दो परंपराएं हैं। बौद्ध, न्याय दर्शन आदि की एक; और सांख्य, वेदान्त आदि की दूसरी है। बौद्ध दर्शन क्षेत्रावरणं, क्षेयावरण

१ देखी, तत्त्वसंप्रहपंजिका, पृष् ८६९।

आदि अनेक कर्मावरणों को मानता है। पर उस के मतानुसार चित्त का वह आवरण मात्र संस्काररूप' फलित होता है जो की द्रव्यख्रूष्य नहीं है। न्याय आदि दर्शनों के अनुसार भी झानावरण — अज्ञान, झानगुण का प्रागमाव मात्र होने से अभावरूप ही फलित होता है, द्रव्यरूप नहीं। जब कि सांख्य, वेदान्त के अनुसार आवरण जड़ द्रव्यरूप अवद्य सिद्ध होता है। सांख्य के अनुसार बुद्धिसत्त्व का आवारक तमोगुण है जो एक सूक्ष्म जड़ द्रव्यांश मात्र है। वेदान्त के अनुसार भी आवरण — अज्ञान नाम से वस्तुतः एक प्रकार का जड़ द्रव्य ही माना गया है जिसे सांख्य-परिभाषा के अनुसार प्रकृति या अन्तः करण कह सकते हैं। वेदान्त ने मूळ-अज्ञान और अवस्था-अज्ञान रूप से या मूळाविद्या और तुळाविद्या रूप से अनेकविध आवरणों की कल्पना की है जो जड़ द्रव्यरूप ही हैं। जैन परंपरा तो ज्ञानावरण कर्म हो या दूसरे कर्म — सब को अत्यन्त स्पष्ट रूप से एक प्रकार का जड़ द्रव्य बतलाती है। पर इस के साथ ही वह अज्ञान — रागडेपात्मक परिणाम, जो आत्मगत है और जो पौद्रलिक कर्मद्रव्य का कारण तथा कार्य भी है, उस को भावकर्म रूप से बौद्ध आदि दर्शनों की तरह संस्कारात्मक मानती हैं।

जैनदर्शनप्रसिद्ध ज्ञानावरणीय शब्द के स्थान में नीचे लिखे शब्द दर्शनान्तरों में प्रसिद्ध हैं। बोद्धदर्शन में अविद्या और ज्ञेयावरण । सांख्य-योगदर्शन में अविद्या और प्रकाशावरण। न्याय-वेशेपिक-वेदान्त दर्शन में अविद्या और अज्ञान।

४. [ पृ० २. पं० ३ ] आष्टतत्व और अनाष्टतत्व परस्पर विरुद्ध होने से किसी एक वस्तु में एक साथ रह नहीं सकते और पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार तो एक ही चैतना एक समय में केवलज्ञानावरण से आष्ट्रत भी शोर अनाष्ट्रत भी मानी गई है, सो कैसे घट सकेगा ? इस का जवाब उपाध्यायजी ने अनेकान्त दृष्टि से दिया है। उन्हों ने कहा है कि यदापि चैतना एक ही है फिर भी पूर्ण और अपूर्ण प्रकाशकृप नाना ज्ञान उसके पर्याय हैं जो कि चेतना से कथि ज्ञान भिन्नाभिन्न हैं। केवलज्ञानावरण के द्वारा पूर्ण प्रकाश के आष्ट्रत होने के समय ही उसके द्वारा अपूर्ण प्रकाश अनाष्ट्रत भी है। इस तरह हो भिन्न पर्यायों में ही आष्ट्रतत्व और अनाष्ट्रतत्व है जो कि पर्यायार्थिक दृष्टि से सुघट है। फिर भी जब द्रव्यार्थिक दृष्टि की विवक्षा हो, तब द्रव्य की प्रधानता होने के कारण, पूर्ण और अपूर्ण ज्ञानकृप पर्याय, द्रव्यात्मक चेतना से भिन्न नहीं। अत एव उस दृष्टि से उक्त दो पर्यायगत आबृतत्व-अनाष्ट्रतत्व को एक चेतनागत मानने और कहने में कोई विरोध नहीं। उपाध्यायजी ने द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक दृष्टि का विवेक सूचित करके आत्मतत्त्व का जैन दर्शन सम्मत परिणामित्व स्वकृप प्रकट किया है जो कि केवल नित्यत्व या कृटस्थत्ववाद से भिन्न है।

५. [६५] उपाध्यायजी ने जैन दृष्टि के अनुसार 'आवृतानावृतत्व' का समर्थन ही नहीं किया बल्कि इस विषय में वेदान्त मत को एकान्तवादी मान कर उस का खण्डन भी किया है। जैसे वेदान्त ब्रह्म को एकान्त कृटस्थ मानता है वैसे ही सांख्य-योग भी पुरुप

१ स्याद्वादर०, पृ० १९०१। २ देखो, स्याद्वादर०, पृ० १९०३। ३ देखो, विवरणप्रमेयसंप्रह, पृ० २९; तथा न्यायकुमुदचन्द्र, पृ० ८०६। ४ वेदान्तपरिभाषा, पृ० ७२। ५ गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गा० ६।

को एकान्त फूटस्थ अत एव निर्लेप, निर्विकार और निरंक्ष मानता है। इसी तरह न्याय आदि दर्शन भी आत्मा को एकान्त निख ही मानते हैं। तब प्रन्थकार ने एकान्तवाद में 'आवृतानावृतत्व' की अनुपपत्ति सिर्फ वेदान्त मत की समालोचना के द्वारा ही क्यों दिखाई ? अर्थात् उन्होंने सांख्य-योग आदि मतों की भी समालोचना क्यों नहीं की ? -यह प्रश्न अवस्य होता है। इस का जवाब यह जान पहता है कि केबलज्ञानावरण के द्वारा चेतना की 'आवृतानावृतत्व' विषयक प्रस्तुत चर्चा का जितना साम्य ( शब्दतः और अर्थतः ) वेदान्तदर्शन के साथ पाया जाता है उतना सांख्य आदि दर्शनों के साथ नहीं। जैन दर्शन शुद्ध चेतनतत्त्व को मान कर उस में केवलज्ञानावरण की श्विति मानता 🕏 और उस चेतन को उस केवल ज्ञानावरण का विषय भी मानता है। जैनमतानुसार केवल-ज्ञानावरण चेतनतत्त्व में ही रह कर अन्य पदार्थों की तरह खाश्रय चेतन को भी आधृत करता है जिस से कि ख-परप्रकाशक चेतना न तो अपना पूर्ण प्रकाश कर पाती है और न अन्य पदार्थों का ही पूर्ण प्रकाश कर सकती है। वेदान्त मत की प्रक्रिया भी वैसी ही है। वह भी अज्ञान को ग्रद्ध चिद्रुप ब्रह्म में ही स्थित मान कर, उसे उस का विषय बतला कर, कहती है कि अज्ञान ब्रह्मनिष्ठ हो कर ही उसे आवृत करता है जिस से कि उस का 'अख-ण्डत्व' आदि रूप से तो प्रकाश नहीं हो पाता, तव भी चिद्रूप से प्रकाश होता ही है। जैन प्रक्रिया के शुद्ध चेतन और केवलज्ञानावरण तथा वेदान्त प्रक्रिया के चिद्रूप ब्रह्म और अज्ञान पदार्थ में, जितना अधिक साम्य है उतना शाब्दिक और आर्थिक साम्य, जैन प्रक्रिया का अन्य सांख्य आदि प्रक्रिया के साथ नहीं है। क्यों कि सांख्य या अन्य किसी दर्शन की प्रक्रिया में अज्ञान के द्वारा चेतन या आत्मा के आवृतानावृत होने का वैसा स्पष्ट और विस्तृत विचार नहीं है, जैसा वेदान्त प्रक्रिया में है। इसी कारण से उपाध्यायजी ने जैन प्रक्रिया का समर्थन करने के बाद उसके साथ बहुत अंशों में मिलती जुलती वेदान्त प्रक्रिया का खण्डन किया है पर दर्शनान्तरीय प्रक्रिया के खण्डन का प्रयत्न नहीं किया।

उपाध्यायजी ने वेदान्त मत का निरास करते समय उस के दो पक्षों का पूर्वपक्ष रूप से छहेल किया है। उन्हों ने पहला पक्ष विवरणाचार्यका [ ६ ] और दूसरा वावरपति मिश्र का [ ६ ] सूचित किया है। वस्तुर्तः वेदान्त दर्शन में वे दोनों पक्ष बहुत पहले से प्रचलित हैं। ब्रह्म को ही अज्ञान का आश्रय और विषय मानने वाला प्रथम पक्ष, सुरेश्वराचार्य की 'नेष्कम्पीसिद्धि' और उनके शिष्य सर्वज्ञात्ममुनि के 'संक्षेपशारीरकवार्त्तिक' में, सविस्तर वर्णित है। जीव को अज्ञान का आश्रय और ब्रह्म को उस का विषय मानने वाला दूसरा पक्ष मण्डन मिश्र का कहा गया है। ऐसा होते हुए भी उपाध्यायजी ने पहले पक्ष को विवरणाचार्य — प्रकाशात्म यित का और दूसरेको वाचस्पित मिश्र का स्वित किया है; इस का कारण खुद वेदान्त दर्शन की वैसी प्रसिद्धि है। विवरणाचार्यने सुरेश्वरके मत का समर्थन किया और वाचस्पित मिश्र ने मण्डन मिश्रके मत का। इसी से वे दोनों पक्ष क्रमशः विवरणाचार्य और वाचस्पित मिश्र के प्रस्थानरूप से प्रसिद्ध हुए। उपाध्यायजी ने इसी प्रसिद्धि के अनुसार उहेल किया है।

१ देखो, टिप्पण ए० ५५ पं० २५ से।

समालोचना के प्रस्तुत मुद्दे के बारे में उपाध्यायजी का कहना इतना ही है कि अगर वेदान्त दर्शन ब्रह्म को सर्वथा निरंश और कूटस्थ स्वप्नकाश मानता है, तब वह उस में अज्ञान के द्वारा किसी भी तरह से 'आवृतानावृतत्व' घटा नहीं सकता; जैसा कि जैन दर्शन घटा सकता है।

 ि० केन दृष्टि के अनुसार एक ही चेतना में 'आवृतानावृतत्व' की उपपत्ति करने के बाद भी उपाध्यायजी के सामने एक विचारणीय प्रश्न आया। वह यह कि केवलज्ञाना-वरण चेतना के पूर्णप्रकाश को आवृत करने के साथ ही जब अपूर्ण प्रकाश को पैदा करता है. तब वह अपूर्ण प्रकाश, एक मात्र केवलज्ञानावरणरूप कारण से जन्य होने के कारण एक ही प्रकार का हो सकता है। क्यों कि कारणवैविध्य के सिवाय कार्य का वैविध्य सम्भव नहीं। परन्तु जैन शास्त्र और अनुभव तो कहता है कि अपूर्ण ज्ञान अवदय तारतम्ययुक्त ही है। दर्णता में एकरूपता का होना संगत है पर अपूर्णता में तो एकरूपता असंगत है। ऐसी दशा में अपूर्ण ज्ञान के तारतम्य का खुलासा क्या है सो आप बतलाइए ?। इस का जवाव देते हुए उपाध्यायजी ने असली रहस्य यही वतलाया है कि अपूर्ण ज्ञान केवलज्ञानावरण-जनित होने से सामान्यतया एकरूप ही है; फिर भी उस के अवान्तर तारतम्य का कारण अन्यावरणसंबन्धी क्षयोपज्ञमों का वैविध्य है। घनमेघावृत सर्व का अपूर्ण - मन्द प्रकाश भी वस्त्र, कट, भित्ति आदि उपाधिभेद से नानारूप देखा ही जाता है। अतएव मतिज्ञा-नावरण आदि अन्य आवरणों के विविध क्षयोपश्रमों से - विरलता से मन्द प्रकाश का तार-तम्य संगत है। जब एकरूप मन्द प्रकाश भी उपाधिभेद से चित्र-विचित्र संभव है, तब यह अर्थात ही सिद्ध हो जाता है कि उन उपाधियों के हटने पर वह वैविध्य भी खतम हो जाता है। जब केवलज्ञानावरण क्षीण होता है तब बारहवें गुणस्थान के अन्त में अन्य मति आदि चार आवरण और उन के क्षयोपशम भी नहीं रहते। इसी से उस समय अपूर्ण ज्ञान की तथा तद्गत तारतम्य की निवृत्ति भी हो जाती है। जैसे कि सान्द्र मेघपटल तथा वस्त्र आदि उपाधियों के न रहने पर सूर्य का मन्द प्रकाश तथा उस का वैविध्य कुछ भी वाकी नहीं रहता. एकमात्र पूर्ण प्रकाश ही स्वतः प्रकट होता है; वैसे ही उस समय चेतना भी खतः पूर्णतया प्रकाशमान होती है जो कैवल्यज्ञानावस्था है।

उपाधि की निवृत्ति से उपाधिकृत अवस्थाओं की निवृत्ति बतलाते समय उपाध्यायजी ने आचार्य हरिभद्र के कथन का हवाला दें कर आध्यात्मिक विकासक्रम के खरूप पर जानने लायक प्रकाश डाला है। उन के कथन का सार यह है कि आत्मा के औपाधिक पर्याय — धर्म भी तीन प्रकार के हैं। जाति गति आदि पर्याय तो मात्र कर्मोद्यरूप — उपाधिकृत हैं। अत एव वे अपने कारणभूत अघाती कर्मों के सर्वथा हट जाने पर ही मुक्ति के समय निवृत्त होते हैं। क्षमा, सन्तोष आदि तथा मति ज्ञान आदि ऐसे पर्याय हैं जो क्षयोपशमजन्य हैं। तात्त्विक धर्मसंन्यास की प्राप्ति होने पर आठवें आदि गुणस्थानों में जैसे जैसे कर्म के क्षयोपशम का स्थान उस का क्षय प्राप्त करता जाता है वैसे वैसे क्षयोपशमरूप उपाधि के न रहने से उन पर्यायों में से तज्जन्य वैविध्य मी चला जाता है। जो पर्याय कर्मक्षयजन्य होने से क्षायिक अर्थात् पूर्ण और एकरूप ही हैं उन

पर्यायों का भी अस्तित्व अगर देहन्यापारादिरूप उपाधिसहित है, तो उन पूर्ण पर्यायों का भी अस्तित्व मुक्ति में (जब कि देहादि उपाधि नहीं है) नहीं रहता। अर्थात् उस समय वे पूर्ण पर्याय होते तो हैं, पर सोपाधिक नहीं; जैसे कि सदेह क्षायिकचारित्र भी मुक्ति में नहीं माना जाता। उपाध्यायजी ने उक्त चर्चा से यह बतलाया है कि आत्मपर्याय वैभाविक — उद्यजन्य हो या खाभाविक पर अगर वे सोपाधिक हैं तो अपनी अपनी उपाधि हटने पर वे नहीं रहते। मुक्त दक्का में सभी पर्याय सब प्रकार की बाह्य उपाधि से मुक्त ही माने जाते हैं।

### दार्शनिक परिभाषाओं की तुलना

उपाध्यायजी ने जैनप्रक्रिया-अनुसारी जो भाव जैन परिभाषा में बतलाया है वही भाव परिभाषाभेद से इतर भारतीय दर्शनों में भी यथावत देखा जाता है। सभी दर्शन आध्यात्मिक विकासक्रम बतलाते हुए संक्षेप में उत्कट मुमुक्षा, जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति इन तीन अवस्थाओं को समान रूप से मानते हैं, और वे जीवन्मुक्त स्थिति में, जब कि क्रेश और मोहका सर्वथा अभाव रहता है तथा पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, विपाकारम्भी आयुष आदि कर्म की उपाधि से देहधारण और जीवन का अस्तित्व मानते हैं; तथा जब विदेह मुक्ति प्राप्त होती है तब उक्त आयुप आदि कर्म की उपाधि सर्वथा न रहने से तज्जन्य देहधारण आदि कार्य का अभाव मानते हैं। उक्त तीन अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से जतानेवाली दार्शनिक परिभाषाओं की तुलना इस प्रकार है —

| ę | जैन           | १ उत्कट मुमुक्षा<br>तात्त्विक धर्मसंन्यास,<br>क्षपक श्रेणी। |                                         | ३ विदेहग्रुक्ति<br>ग्रुक्ति, सिद्धत्व ।<br>अर्हुक्व । |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| २ | सांख्य-योम    |                                                             | असंप्रज्ञात, धर्मनेघ।                   |                                                       |
| Ŗ |               | क्षेत्रावरणहानि,<br>नैरात्म्यदर्शन ।                        | ह्रेयावरणहानि,<br>सर्वज्ञत्व, अर्हस्व । | निर्वाण, निराश्रव-<br>चित्तसंतति ।                    |
|   | न्याय-बैशेषिक |                                                             | वियुक्तयोगी<br>ब्रह्मसाक्षात्कार,       | अपवर्ग<br>खरूपलाम,                                    |
|   |               |                                                             | ब्रह्मनिष्ठत्य ।                        | मुक्ति ।                                              |

दार्शनिक इतिहास से जान पडता है कि हर एक दर्शन की अपनी अपनी उक्त परि-भाषा बहुत पुरानी है। अतएव उन से बोधित होने बाळा विचारस्रोत तो और भी पुराना समझना चाहिए।

[ § ८ ] उपाध्यायजी ने ज्ञान सामान्य की चर्चा का उपसंहार करते हुए ज्ञाननिरूपण में बार बार आने वाले क्षयोपशम शब्द का माव बतलाया है। एक मात्र जैन साहित्य में पाये जाने वाले क्षयोपशम शब्द का विवरण उन्हों ने आहत मत के रहस्यज्ञाताओं की प्रक्रिया के अनुसार उसी की परिभाषा में किया है। उन्हों ने अति विस्तृत और अति विश्वद वर्णन के द्वारा जो रहस्य प्रकट किया है वह दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों परंपराओं

को एकसा सम्मत है। 'पूज्यपाद ने अपनी छाक्षणिक शैली में क्षयोपश्चम का खरूप अति संक्षेप में ही स्पष्ट किया है। राजवार्तिककार ने उस पर कुछ और विशेष प्रकाश डाला है। परंतु इस विषय पर जितना और जैसा विस्तृत तथा विशद वर्णन श्वेताम्बरीय प्रन्थों में खास कर मलयगिरीय टीकाओं में पाया जाता है उतना और वैसा विस्तृत व विशद वर्णन हमने अभी तक किसी भी दिगम्बरीय प्राचीन — अर्वाचीन प्रन्थ में नहीं देखा। जो कुछ हो पर श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों परंपराओं का प्रस्तुत विषय में विचार और परिभाषा का ऐक्य सूचित करता है कि क्षयोपशमविषयक प्रक्रिया अन्य कई प्रक्रियाओं की तरह बहुत पुरानी है और उस को जैन वत्त्वक्षों ने ही इस रूप में इतना अधिक विकसित किया है।

क्षयोपशम की प्रक्रिया का मुख्य वक्तव्य इतना ही है कि अध्यवसाय की विविधता ही कर्मगत विविधता का कारण है। जैसी जैसी रागद्धेषादिक की तीत्रता या मन्द्ता वैसा वैसा ही कर्म की विपाकजनक शक्ति का – रस का तीत्रत्व या मन्द्त्व। कर्म की शुभाशुभता के तारतम्य का आधार एक मात्र अध्यवसाय की शुद्धि तथा अशुद्धि का तारतम्य ही है। जब अध्यवसाय में संहेश की मात्रा तीत्र हो तब तज्जन्य अशुभ कर्म में अशुभता तीत्र होती है और तज्जन्य शुभ कर्म में शुभता मन्द होती है। इस के विपरीत जब अध्यवसाय में विशुद्धि की मात्रा बढ़ने के कारण संहेश की मात्रा मन्द हो जाती है तब तज्जन्य शुभ कर्म में शुभता की मात्रा तो तीत्र होती है और तज्जन्य अशुभ कर्म में अशुभता मन्द हो जाती है। अध्यवसाय का ऐसा मी बल है जिससे कि कुछ तीव्रतमविपाकी कर्मांश का तो उद्य के द्वारा ही निर्मूल नाश हो जाता है और कुछ वैसे ही कर्मांश विद्यमान होते हुए भी अकिक्चित्कर बन जाते हैं, तथा मन्द्विपाकी कर्मांश ही अनुभव में आते हैं। यही स्थिति क्षयोपशम की है।

उपर कर्मशक्ति और उस के कारण के सम्बन्ध में जो जैन सिद्धान्त वतलाया है वह शब्दान्तर से और रूपान्तर से (संक्षेप में ही सही) सभी पुनर्जन्मवादी दर्शनान्तरों में पाया जाता है। न्याय-वैशेषिक, सांख्य और वौद्धदर्शनों में यह स्पष्ट बतलाया है कि जैसी राग-द्वेप-मोहरूप कारण की तीव्रता-मन्दता वैसी धर्माधर्म या कर्मसंस्कारों की तीव्रता-मन्दता। वेदान्तदर्शन भी जैनसम्मत कर्म की तीव्र-मन्द शक्ति की तरह अज्ञान गत नानाविध तीव्र-मन्द शक्तियों का वर्णन करता है, जो तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति के पहले से ले कर तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी यथासंभव काम करती रहती हैं। इतर सब दर्शनों की अपेक्षा उक्त विषय में जैन दर्शन के साथ योग दर्शन का अधिक साम्य है। योग दर्शन में हेशों की जो प्रसुप्त, तनु, विच्छित्र और उदार — ये चार अवस्थाएँ बतलाई हैं वे जैन परिभाषा के अनुसार कर्म की सत्तागत, क्षायोपशमिक और औदयिक अवस्थाएँ हैं। अतएव खुद उपाध्यायजी ने पातञ्जलयोगसूत्रों के उत्पर की अपनी संक्षिप्त वृत्ति में पतञ्जल और उसके भाष्यकार की कर्मविषयक विचारसरणी तथा

१ देखो, टिप्पण १० ६२. पं० ८ से।

परिभाषाओं के साथ जैन प्रित्रया की तुलना की है, जो विशेष रूप से ज्ञातव्य है। — देखो, योगदर्शन यशो० २.४।

यह सब होते हुए भी कर्मविषयक जैनेतर वर्णन और जैन वर्णन में खास अन्तर भी नजर आता है। पहला तो यह कि जितना विस्तृत, जितना विश्वद और जितना पृथक्- करणवाला वर्णन जैन अन्यों में है जतना विस्तृत, विश्वद और पृथक्करणयुक्त कर्म- वर्णन किसी अन्य जैनेतर साहित्य में नहीं है। दूसरा अन्तर यह है कि जेन चिन्तकों ने अमूर्त अध्यवसायों या परिणामों की तीव्रता-मन्द्रता तथा शुद्धि-अशुद्धि के दुरूह तार- तम्य को पौद्गलिक — मूर्त कर्मरचनाओं के द्वारा व्यक्त करने का एवं समझाने का जो प्रयत्न किया है वह किसी अन्य चिन्तक ने नहीं किया है। यही सबब है कि जैन वाङ्मय में कर्मविषयक एक स्वतन्त्र साहित्यराशि ही चिरकाल से विकसित है।

### २. मति-श्रुतज्ञान की चर्चा

ज्ञान की सामान्य रूप से विचारणा करने के बाद प्रन्थकार ने उस की विशेष विचारणा करने की दृष्टि से उस के पाँच भेदों में से प्रथम मित और श्रुत का निरूपण किया है। यद्यपि वर्णनक्रम की दृष्टि से मित ज्ञान का पूर्णरूपेण निरूपण करने के बाद ही श्रुत का निरूपण प्राप्त है, फिर भी मित और श्रुत का स्वरूप एक दूसरे से इतना विविक्त नहीं है कि एक के निरूपण के समय दूसरे के निरूपण को टाला जा सके इसी से दोनों की चर्चा साथ साथ कर दी गई है [ पृ० १६. पं० ६ ]। इस चर्चा के आधार से तथा उस भाग पर संगृहीत अनेक टिप्पणों के आधार से जिन खास खास मुद्दों पर यहाँ विचार करना है, वे मुद्दे ये हैं—

- (१) मति और श्रुत की भेदरेखा का प्रयत्न।
- (२) श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मति का प्रश्न।
- (३) चतुर्विध वाक्यार्थज्ञान का इतिहास।
- (४) अहिंसा के खरूप का विचार तथा विकास।
- (५) पदस्थानपतितत्व और पूर्वगत गाथा; और
- (६) मति ज्ञान के विशेष निरूपणमें नया उहापोह।

# (१) मति और श्रुत की भेदरेखा का प्रयत्न

जैन कर्मशास्त्र के प्रारम्भिक समय से ही ज्ञानावरण कर्म के पाँच भेदों में मति-

१ न्यायस्त्र के व्याख्याकारों ने अदृष्ट के खरूप के संबन्ध में पूर्वपक्ष रूपसे एक मत का निर्देश किया है। जिस में उन्हों ने कहा है कि कोई अदृष्ट को परमाणुगुण मानने वाले भी हैं - न्यायभाष्य ३.२.६९। वाचस्पति मिश्र ने उम मत को स्पष्टरूपेण जनमत (तान्पर्य० पृ० ५८४) कहा है। जयन्त ने (न्यायमं० प्रमाण० पृ० २५५) भी पोद्गलिकअदृष्टवादी रूपसे जैन मत को ही वतलाया है और फिर उन समी व्याख्याकारों ने उस मत की समालेचना की है। जान पडता है कि न्यायस्त्र के किसी व्याख्याता ने अदृष्टविषयक जैन मत को ठीक ठीक नहीं समझा है। जैन दर्शन मुख्य रूप में अदृष्ट को आत्मपरिणाम ही मानता है। उसने पुद्गलों को जो कर्म-अदृष्ट कहा है वह उपचार है। जैन शाक्षों में आश्रवजन्य या आश्रवजनक रूप से पौद्गलिक कर्म का जो विस्तृत विचार है और कर्म के साथ पुद्गल शब्द का जो वार बार प्रयोग देखा जाता है उसी से वात्स्यायन आदि सभी व्याख्याकार आन्ति या अधूरे ज्ञानकश खण्डन में प्रवृत्त हुए जान पड़ते हैं।

झानावरण और श्रुतज्ञानावरण ये दोनों उत्तर प्रकृतियाँ बिलकुल जुदी मानी गई हैं। अतएव यह भी सिद्ध है कि उन प्रकृतियों के आवार्य रूपसे माने गये मित और श्रुत हान भी खरूप में एक दूसरे से भिन्न ही शास्त्रकारों को इष्ट हैं। मित और श्रुत के पारस्परिक भेद के विषय में तो पुराकाल से ही कोई मतभेद न था और आज भी उस में कोई मतभेद देखा नहीं जाता; पर इन दोनों का खरूप इतना अधिक संमिश्रित है या एक दूसरे के इतना अधिक निकट है कि उन दोनों के बीच भेदक रेखा स्थिर करना बहुत ही कठिन कार्य है; और कभी कभी तो वह कार्य असंभव सा बन जाता है। मित और श्रुत के बीच भेद है या नहीं, अगर है तो उसकी सीमा किस् तरह निर्धारित करना; इस बारे में विचार करने वाले तीन प्रयत्न जैन वाङ्मय में देखे जाते हैं। पहला प्रयत्न आगमानुसारी है, दूसरा आगममूलक तार्किक है, और तीसरा शुद्ध तार्किक है।

[ § ४९ ] पहले प्रयक्ष के अनुसार मित ज्ञान वह कहलाता है जो इन्द्रिय-मनोजन्य है तथा अवप्रह आदि चार विभागों में विभक्त है। और श्रुत ज्ञान वह कहलाता है जो अंगप्रविष्ट एवं अंगवाहा रूप से जैन परंपरा में लोकोत्तर शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, तथा जो जैनेतर वाङ्मय लोकिक शास्त्ररूप से कहा गया है। इस प्रयत्न में मित और श्रुत की भेदरेखा मुस्पष्ट है, क्यों कि इस में श्रुतपद जैन परंपरा के प्राचीन एवं पवित्र माने जाने वाले शास्त्र मात्र से प्रधानतया सम्बन्ध रखता है, जैसा कि उस का सहोदर श्रुति पद वैदिक परंपरा के प्राचीन एवं पवित्र माने जाने वाले शास्त्रों से मुख्यतया सम्बन्ध रखता है। यह प्रयत्न आगमिक इस लिए है कि उस में मुख्यतया आगमपरंपरा का ही अनुसरण है। 'अनुयोगद्वार' तथा 'तन्त्रार्थाधिगम सूत्र' में पाया जाने वाला श्रुत का वर्णन इसी प्रयत्न का फल है, जो बहुत पुराना जान पड़ता है।—देखो, अनुयोगद्वार सृत्र सु० ३ से और तत्त्वार्थ० १.२०।

[ ६ १५, ६ २९ से ] दूसरे प्रयन्न में मित और श्रुत की भेदरेखा तो मान ही ली गई है; पर उस में जो किठनाई देखी जाती है वह है भेदक रेखा का स्थान निश्चित करने की। पहले की अपेक्षा दूसरा प्रयन्न विशेष व्यापक है; क्यों कि पहले प्रयन्न के अनुसार श्रुत ज्ञान जब शब्द से ही सम्बन्ध रखता है तब दूसरे प्रयन्न में शब्दातीत ज्ञानविशेष को भी श्रुत मान लिया गया है। दूसरे प्रयन्न के सामने जब प्रश्न हुआ कि मित ज्ञान में भी कोई अंश सशब्द और कोई अंश अशब्द है, तब सशब्द और शब्दातीत माने जाने वाले श्रुत ज्ञान से उस का भेद कैसे समझना ?। इसका जवाब दूसरे प्रयन्न ने अधिक गहराई में जा कर यह दिया कि असल में मितलिब्ध और श्रुतलिब्ध तथा मत्युपयोग और श्रुतीपयोग परस्पर बिलकुल पृथक हैं, मले ही वे दोनों ज्ञान सशब्द तथा अशब्द रूप से एक दूमरे के समान हों। दूसरे प्रयन्न के अनुसार दोनों ज्ञानों का पारस्परिक भेद लिध और उपयोग के भेद की मान्यता पर ही अवलम्बत हैं; जो कि जैन तत्त्रज्ञान में चिर प्रचलित रही हैं। अक्षर श्रुत और अनक्षर श्रुत रूप से जो श्रुत के भेद जैन वाङ्मय में हैं—वह इस दूसरे प्रयन्न का परिणाम है। 'आवश्यकिनिर्युक्त' (गा० १९) और 'नन्दीसून' (सू० ३७) में जो 'अक्खर सन्नी सम्मं' आदि चौदह श्रुतभेद सर्व

प्रथम देखे जाते हैं और जो किसी प्राचीन दिगम्बरीय प्रन्थ में हमारे देखने में नहीं आए, उन में अक्षर और अनक्षर श्रुत ये दो भेद सर्व प्रथम ही आते हैं। बाकी के बारह भेद उन्हीं दो भेदों के आधार पर अपेक्षाविशेष से गिनाये हुए हैं। यहाँ तक कि प्रथम प्रयत्न के फल खरूप माना जाने वाला अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य श्रुत भी दूसरे प्रयत्न के फलखरूप मुख्य अक्षर और अनक्षर श्रुत में समा जाता है । यद्यपि अक्षरश्रुत आदि चौदह प्रकार के श्रुत का निर्देश 'आवश्यकनिर्यक्ति' तथा 'नन्दी' के पूर्ववर्त्ती प्रन्थों में देखा नहीं जाता, फिर भी उन चौदह भेदों के आधारभूत अक्षरा-नक्षर श्रुत की कल्पना तो प्राचीन ही जान पडती है। क्यों कि 'विशेषावश्यकभाष्य' (गा० ११७) में पूर्वगतरूप से जो गाथा ली गई है उस में अक्षर का निर्देश स्पष्ट है। इसी तरह दिगम्बर-धेताम्बर दोनों परंपरा के कर्म-साहित्य में समान रूप से वर्णित श्रुत के बीस प्रकारों में भी अक्षर श्रुत का निर्देश है। अक्षर और अनक्षर श्रुत का विस्तृत वर्णन तथा दोनों का भेदप्रदर्शन 'नियुक्ति' के आघार पर श्री जिन्भद्रगणि क्षमा-अमण ने किया है । भट्ट अकलंक ने भी अक्षरानक्षर श्रुत का उल्लेख एवं निर्वचन 'राज-वार्तिक" में किया है-जो कि 'सर्वार्थसिद्धि' में नहीं पाया जाता। जिनभद्र तथा अकलंक दोनों ने अक्षरानक्षर श्रुत का ज्याख्यान तो किया है, पर दोनों का ज्याख्यान एकरूप नहीं है। जो कुछ हो पर इतना तो निश्चित ही है कि मति और श्रुत ज्ञान की भेदरेखा स्थिर करने वाले दूसरे प्रयत्न के विचार में अक्षरानक्षर श्रुत रूप से सम्पूर्ण मूक-वाचाल ज्ञान का प्रधान स्थान रहा है - जब कि उस भेद रेखा को स्थिर करने वाले प्रथम प्रयत्न के विचार में केवल शास्त्रज्ञान ही श्रुतरूप से रहा है। दूसरे प्रयत्न को आगमानुसारी तार्किक इस लिए कहा है कि उस में आगमिक परंपरासम्मत मति और श्रुत के भेद को तो मान ही लिया है: पर उस भेद के समर्थन में तथा उस की रेखा ऑकने के प्रयत्न में, क्या दिगम्बर क्या श्वेताम्बर सभी ने बहुत कुछ तर्क पर दौड लगाई है।

[§ ५०] तीसरा प्रयत्न शुद्ध तार्किक है जो सिर्फ सिद्धसेन दिवाकर का ही जान पहता है। उन्हों ने मित और श्रुत के भेद को ही मान्य नहीं रक्खां। अतएव उन्हों ने भेदरेखा स्थिर करने का प्रयत्न भी नहीं किया। दिवाकर का यह प्रयत्न आगम-निरपेक्ष तकीवलम्बी है। ऐसा कोई शुद्ध तार्किक प्रयत्न, दिगम्बर वाङ्मय में देखा नहीं जाता। मित और श्रुत का अभेद दर्शानेवाला यह प्रयत्न सिद्धसेन दिवाकर की खास विशेषता सूचित करता है। वह विशेषता यह कि उन की दृष्टि विशेषतया अभेदगामिनी रही, जो कि उस युग में प्रधानतया प्रतिष्ठित अद्धेत भावना का फल जान पड़ता है। क्यों कि उन्हों ने न केवल मित और श्रुत में ही आगमसिद्ध भेदरेखा के विरुद्ध तर्क किया, बल्क अवधि और मनःपर्याय में तथा केवल ज्ञान और केवल दर्शन में माने जाने वाले आगमसिद्ध भेद को भी तर्क के बल पर अमान्य किया है।

१ देखो, निशेषावस्यकभाष्य, गा॰ ४६४ से। २ देखो, राजवार्तिक १.२०.१५। ३ देखो, निश्चयद्वात्रिं-श्चिका श्लो॰ १६; ज्ञाननिन्दु पृ॰ १६। ४ देखो, निश्चयद्वा॰ १७; ज्ञाननिन्दु पृ॰ १८। ५ देखो, सन्मति द्वितीयकाण्ड, तथा ज्ञाननिन्दु पृ॰ ३३।

उपाध्यायजी ने मित और श्रुत की चर्चा करते हुए उन के भेद, भेद की सीमा और अभेद के बारे में, अपने समय तक के जैन वाक्मय में जो कुछ चिंतन पाया जाता था उस सब का, अपनी विशिष्ट शैली से उपयोग करके, उपर्युक्त तीनों प्रयत्न का समर्थन सृक्ष्मतापूर्वक किया है। उपाध्यायजी की सूक्ष्म दृष्टि प्रत्येक प्रयत्न के आधारभूत दृष्टि- बिन्दु तक पहुँच जाती है। इस लिए वे परस्पर विरोधी दिखाई देने बाले पक्षभेदों का भी समर्थन कर पाते हैं। जैन विद्वानों में उपाध्यायजी ही एक ऐसे हुए जिन्हों ने मित और श्रुत की आगमसिद्ध भेदरेखाओं को ठीक ठीक बतलाते हुए भी सिद्धसेन के अभेदगामी पक्ष को 'नञ्य' शब्द के [ § ५० ] द्वारा श्रेष से नवीन और स्तुत्य सूचित करते हुए, सूक्ष्म और हृदयक्कम तार्किक शैली से समर्थन किया।

मति और श्रुत की भेद्रेखा स्थिर करने वाले तथा उसे मिटाने वाले ऐसे तीन प्रयत्नों का जो ऊपर वर्णन किया है, उस की दुर्शनान्तरीय ज्ञानमीमांसा के साथ जब हम तुलना करते हैं, तब भारतीय तत्त्वज्ञों के चिन्तन का विकासक्रम तथा उस का एक दूसरे पर पड़ा हुआ असर स्पष्ट ध्यान में आता है। प्राचीनतम समय से भारतीय दार्शनिक परंपराएँ आगम को खतन्त्र रूप से अलग ही प्रमाण मानती रहीं। सब से पहले शायद तथागत बुद्ध ने ही आगम के स्वतन्त्र प्रामाण्य पर आपत्ति उठा कर स्पष्ट रूप से यह घोषित किया कि - तुम लोग मेरे वचन को भी अनुभव और तर्क से जाँच कर ही मानो । प्रत्यक्षानुभव और तर्क पर बुद्ध के द्वारा इतना अधिक भार दिए जाने के फलस्वरूप आगम के स्वतंत्र प्रामाण्य विरुद्ध एक दूसरी मी विचारधारा प्रस्फुटित हुई। आगम को खतक और अतिरिक्त प्रमाण मानने वाली विचारधारा प्राचीनतम थी जो मीमांसा, न्याय और सांख्य-योग दर्शन में आज भी अक्षुण्ण है। आगम को अतिरिक्त प्रमाण न मानने की प्रेरणा करने वाली दूसरी विचारघारा यद्यपि अपेक्षा कृत पीछे की है, फिर मी उस का स्वीकार केवल बौद्ध सम्प्रदाय तक ही सीमित न रहा। उस का असर आगे जा कर वैशेषिक दर्शन के व्याख्याकारों पर भी पड़ा जिस से उन्हों ने आगम - श्रुतिप्रमाण का समावेश बाँढों की तरह अनुमान में ही किया। इस तरह आगम को अतिरिक्त प्रमाण न मानने के विषय में बौद्ध और वैशेषिक दोनों दर्शन मूल में परस्पर विरुद्ध होते हुए भी अविरुद्ध सहोदर बन गए।

जैन परंपरा की ज्ञानमीमांसा में एक दोनों विचारघाराएँ मौजूद हैं। मित और श्रुत की भिन्नता मानने वाले तथा उस की रेखा स्थिर करने वाले ऊपर वर्णन किये गए आंगमिक तथा आगमानुसारी तार्किक — इन दोनों प्रयक्तों के मूल में वे ही संस्कार हैं जो आगम को स्वतन्त्र एवं अतिरिक्त प्रमाण मानने वाली प्राचीनतम विचार घारा के पोषक रहे हैं। श्रुत को मित से अलग न मान कर उसे उसी का एक प्रकारमात्र स्थापित करने वाला

१ "तापाच्छेदाच निकषात्सुवर्णसिव पण्डितैः । परीक्ष्य भिक्षवो आहां महचो नं तु गौरवात् ॥" —तत्त्वसं० का० ३५८८ ।

२ देखो, प्रशस्तपादभाष्य पृ० ५७६, व्योमवती पृ० ५७७; कंदली पृ० २१३।

दिवाकरश्री का तीसरा प्रयत्न आगम को अतिरिक्त प्रमाण न माननेवाली दूसरी विचारधारा के असर से अछूता नहीं है। इस तरह हम देख सकते हैं कि अपनी सहोदर अन्य दार्शनिक परंपराओं के बीच में ही जीवनधारण करने वाली तथा फलने फुलने वाली जैन परंपरा ने किस तरह उक्त दोनों विचारधाराओं का अपने में कालक्रम से समावेश कर लिया।

### (२) श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मति

[ ६ १६ ] मति ज्ञान की चर्चा के प्रसङ्घ में श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित भेद का प्रश्न भी विचारणीय है । श्रुतनिश्रित मति ज्ञान वह है जिसमें श्रुतज्ञानजन्य वासना के उद्बोध से विशेषता आती है। अश्रुत-निश्रित मति ज्ञान तो श्रुतज्ञानजन्य वासना के प्रबोध के सिवाय ही उत्पन्न होता है । अर्थान् जिस विषय में श्रुतनिश्रित मति ज्ञान होता है वह विषय पहले कमी उपलब्ध अवस्य होता है, जब कि अश्रुतनिश्रित मति ज्ञान का विषय पहले अनुपलब्ध होता है। प्रश्न यह है कि 'ज्ञानबिन्दु' में उपाध्यायजीने मतिज्ञान रूप से जिन श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित हो भेदों का उपर्यक्त स्पष्टीकरण किया है उन का ऐतिहासिक स्थान क्या है ?। इस का खुलासा यह जान पड़ता है कि उक्त दोनों भेद उतने प्राचीन नहीं जितने प्राचीन मति ज्ञान के अवग्रह आदि अन्य भेद हैं। क्यों कि मति ज्ञान के अवग्रह आदि तथा बहु, बहुविध आदि सभी प्रकार श्वेताम्बर-दिगम्बर वाङ्मय में समान रूप से वर्णित हैं, तब धुतनिश्रित और अधुतनिश्रित का वर्णन एक मात्र श्वेताम्बरीय बन्धों में हैं। श्वेताम्बर साहित्य में भी इन भेदों का वर्णन सर्व 'प्रथम 'नन्दीसूत्र'' में ही देखा जाता है। 'अनुयोगद्वार' में तथा 'निर्धुक्ति' तक में श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित के उद्धेख का न होना यह सूचित करता है कि यह भेद संभवतः 'नन्दी' की रचना के समय से विशेष प्राचीन नहीं। हो सकता है कि वह सुझ खुद नन्दीकार की ही हो।

१ यद्यपि दिवाकर श्री ने अपनी बत्तीसी (निश्चय १९) में मित और श्रुत के अमेद को स्थापित किया है फिर भी उन्हों ने चिर प्रचलित मित-श्रुत के मेद की सर्वथा अवगणना नहीं की है। उन्हों ने न्यायावतार में आगम प्रमाण को खतन्त्र रूप से निर्दिष्ट किया है। जान पड़ता है इस जगह दिवाकरश्री ने शाचीन परंपरा का अनुसरण किया और उक्त बत्तीसी में अपना खतन्त्र मत व्यक्त किया। इस तरह दिवाकरश्री के प्रन्थों में आगम प्रमाण को खतन्त्र आंतिरिक्त मानने और न मानने वाली दोनों दर्शनान्तरीय विचारधाराएँ देखी जाती हैं जिन का खीकार ज्ञानबिन्दु में उपाध्यायर्जी ने भी किया है।

२ देखो, टिप्पण पृ० ७०।

३ यद्यपि अश्रुतिनिश्रितरूप से मानी जाने वाली औत्पित्तकी आदि चार वुद्धियों का नामनिर्देश भगवती (१२.५.) में और आवश्यक निर्मुत्ति (गा० ९३८) में हैं, जो कि अवश्य नंदी के पूर्ववर्ती हैं। फिर भी वहाँ उन्हें अश्रुतिनिश्रित शब्द से निर्दिष्ट नहीं किया है और न भगवती आदि में अन्यत्र कहीं श्रुतिनिश्रित शब्द से अवश्रह आदि मितज्ञान का वर्णन है। अतएव यह कल्पना होती हैं कि अवश्रहादि रूप से प्रसिद्ध मित ज्ञान तथा औत्पित्तकी आदि रूपसे प्रसिद्ध वुद्धियों की क्रमशः श्रुतिनिश्रित और अश्रुतिनिश्रित रूपसे मित ज्ञान की विभागव्यवस्था निदन्कारने ही शायद की हो।

ध देखो, नन्दीसूत्र, स्०२६, तथा टिप्पण पृ०७०।

यहाँ पर वाचक उमास्वाति के समय के विषय में विचार करने वालों के लिये ध्यान में लेने योग्य एक वस्तु है। वह यह कि वाचकश्री ने जब मति ज्ञान के अन्य सब प्रकार वर्णित किये हैं रवा उन्हों ने श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित का अपने भाष्य तक में उहेख नहीं किया। खयं वाचकश्री, जैसा कि आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं, यथार्थ में उत्क्रष्ट संप्राहके हैं। अगर उन के सामने मौजूदा 'नन्दीमूत्र' होता तो वे श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित का कहीं न कहीं संग्रह करने से शायद ही चुकते। अश्रुतनिश्रित के जीत्पत्तिकी वैनयिकी आदि जिन चार वृद्धियों का तथा उन के मनोरंजक दृष्टान्तों का वर्णन पहले से पाया जाता है, उन को अपने ब्रन्थ में कहीं न कहीं संगृहीत करने के लोभ का उमास्वाति शायद ही संवर्ण करते। एक तरफ से, वाचकश्री ने कहीं भी अक्षर-अनक्षर आदि निर्युक्तिनिर्दिष्ट श्रुतभेदों का संग्रह नहीं किया है; और दृसरी तरफ से, कहीं भी नन्दीवर्णित श्रुतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मतिभेट का संप्रह नहीं किया है। जब कि उत्तरवर्ती विशेषावदयकभाष्य में दोनों प्रकार का संप्रह तथा वर्णन देखा जाता है । यह वस्तुस्थिति मृचिन करती है कि शायद वाचक उमास्वाति का समय, निर्युक्ति के उस भाग की गचना के समय से तथा नन्दी की रचना के समय से कुछ न कुछ पूर्ववर्त्ती हो । अम्तु, जो कुछ हो पर उपाध्यायजी ने तो ज्ञानविन्द्र में श्रुत से र्मात का पार्थक्य वतलाते समय नन्दी में वर्णित तथा विशेपावश्यकभाष्य में व्याख्यात अतिनिश्रित और अश्रुतनिश्रित दोनों भेदों की तात्त्विक समीक्षा कर दी है।

## (३) चतुर्विध वाक्यार्थ ज्ञान का इतिहास

[ २०-२६ ] उपाध्यायजी ने एक दीर्घ श्रुतोपयोग कैसे मानना यह दिखाने के छिए चार प्रकार के वाक्यार्थ झान की मनोरंजक और बोधप्रद चर्चा की है, और उसे विशेष रूपसे जानने के लिए आचार्य हरिभद्र कृत 'उपदेश पद' आदि का हवाला भी दिया है। यहाँ प्रश्न यह है कि ये चार प्रकार के वाक्यार्थ क्या हैं और उन का विचार कितना पुराना है और वह किस प्रकार से जैन वाङ्मय में प्रचलित रहा है तथा विकास प्राप्त करना आया है। इस का जवाब हमें प्राचीन और प्राचीनतर वाङ्मय देखने से मिल जाता है।

जैन परंपरा में 'अनुगम' शब्द प्रसिद्ध है जिसका अर्थ है व्याख्यानविधि। अनुगम के छह प्रकार आर्यरिक्षित सूरि ने अनुयोगद्वार सूत्र (सूत्र०१५५) में वतलाए हैं। जिनमें से हो अनुगम सूत्रस्पर्शी और चार अर्थस्पर्शी हैं। अनुगम शब्द का निर्युक्ति शब्द के साथ सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्त्यनुगम रूपसे उल्लेख अनुयोगद्वार सूत्र से प्राचीन है इस लिए इस बात में तो कोई संदेह रहता ही नहीं कि यह अनुगमपद्धित या व्याख्यानशैली जैन वाङ्मय में अनुयोगद्वारसूत्र से पुरानी और निर्युक्ति के प्राचीनतम स्तर का ही भाग है जो संभवतः श्रुतकेवली भद्रबाहुकर्तृक मानी जाने वाली निर्युक्ति का ही भाग होना चाहिए।

१ देखो, तत्त्वार्थ १.१३–१९। २ देखो, सिद्धहेम २.२.३९। ३ दृष्टान्तों के लिए देखो नन्दी सत्र की मलयगिरि की टीका, पृ० १४४ से। ४ देखो, विशेषा० गा० १६९ से, तथा गा० ४५४ से। ५ देखों, टिप्पण पृ० ७३ से।

निर्युक्ति में अनुगम शब्द में जो व्याख्यानविधि का समावेश हुआ है वह व्याख्यानविधि भी वस्तुतः बहुत पुराने समय की एक शास्त्रीय प्रक्रिया रही है। हम जब आर्य परंपरा के उपलब्ध विविध वाङ्मय तथा उन की पाठशैली को देखते हैं तब इस अनुगम की प्राचीनता और भी ध्यान में आ जाती है। आर्य परंपरा की एक शाखा जरथोस्थ्रियन को देखते हैं तब उस में भी पितत्र माने जानेवाले अवेस्ता आदि प्रन्थों का प्रथम विशुद्ध उच्चार कैसे करना, किस तरह पद आदि का विभाग करना इत्यादि कम से व्याख्याविधि देखते हैं। भारतीय आर्य परंपरा की वैदिक शाखा में जो वैदिक मन्नों का पाठ सिखाया जाता है और कमशः जो उस की अर्थविधि बतलाई गई है उस की जैन परंपरा में प्रसिद्ध अनुगम के साथ तुलना करें तो इस बात में कोई संदेह ही नहीं रहता कि यह अनुगमविधि वस्तुतः वहीं है जो जरथोस्थ्रियन धर्म में तथा वैदिक धर्म में भी प्रचलित धी और आज भी प्रचलित है।

जैन और वैदिक परंपरा की पाठ तथा अर्थविधि विषयक तुलना-

| १. वैदिक                         | २₊ जैन                     |
|----------------------------------|----------------------------|
| १ संहितापाठ ( मंत्रपाठ )         | १ संहिता ( मूळसूत्रपाठ ) १ |
| २ पदच्छेद ( जिसमें पद, क्रम, जटा | २ पद २                     |
| आदि आठ प्रकार की                 |                            |
| विविधानुपूर्विओं का समावेश है )  |                            |
| ३ पदार्थज्ञान                    | ३ पदार्थ ३, पदविमह ४       |
| ४ वाक्यार्थज्ञान                 | ४ चालना ५                  |
| ५ तात्पर्यार्थनिर्णय             | ५ प्रत्यवस्थान ६           |

जैसे वैदिक परंपरा में शुरू में मूल मंत्र को शुद्ध तथा अस्खिलत रूप में सिखाया जाता है; अनन्तर उन के पदों का विविध विश्लेषण; इस के बाद जब अर्थविचारणा — मीमांमा का समय आता है तब कमशः प्रत्येक पद के अर्थ का झान; फिर पूरे वाक्य का अर्थ झान और अन्त में साधक-वाधकचर्चापूर्वक तात्पर्यार्थ का निर्णय कराया जाता है — वैसे ही जैन पांपरा में भी कममें कम निर्युक्ति के प्राचीन समय में सूत्रपाठ से अर्थनिर्णय तक का वही कम प्रचलित था जो अनुगम शब्द से जैन परंपरा में व्यवहृत हुआ। अनुगम के छह विभाग जो अनुयोगद्वारंस्त्र में हैं उन का परंपराप्राप्त वर्णन जिनमद्र क्षमाश्रमण ने विस्तार से किया है । संघदास गणिने अहत्करूपभाष्य में उन छह विभागों के वर्णन के अलावा मतान्तर से पाँच विभागों का भी निर्देश किया है । जो कुछ हो; इतना तो निश्चित है कि जैन परंपरा में सूत्र और अर्थ सिखाने के संबन्ध में एक निश्चित व्याख्यानविधि चिरकाल से प्रचलित रही । इसी व्याख्यानविधि को आचार्य हिरमद्र ने अपने दार्शनिक झान के नये प्रकाश में कुछ नवीन शब्दों में नवीनता के साथ

१ देखो, अनुयोगद्वारसूत्र सू० १५५ प्र० २६१। २ देखो, बिशेषावश्यकभाष्य गा० १००२ से। १ देखो, बृहत्कल्पभाष्य गा० ३०२ से।

विस्तार से वर्णन किया है। हरिभद्रसूरि की उक्ति में कई विशेषताएँ हैं जिन्हें जैन वाङ्-मय को सर्व प्रथम उन्हीं की देन कहनी चाहिए। उन्हों ने उपदेशपद में अर्थानुगम के चिरप्रचित चार भेदों को कुछ मीमांसा आदि दर्शनज्ञान का ओप दे कर नये चार नामों के द्वारा निरूपण किया है। दोनों की तुलना इस प्रकार है—

| 8.  | प्राचीन | परंपरा |
|-----|---------|--------|
| 7.4 | ויודיות | 77.77  |

२. हरिभद्रीय

१ पदार्थ

१ पदार्थ

२ पद्विग्रह

२ वाक्यार्थ

३ चालना

३ महावाक्यार्थ

४ प्रत्यवस्थान

प्र ऐदम्पर्यार्थ

हरिभद्रीय विशेषता केवल नये नाम में ही नहीं है। उन की ध्यानदेने योग्य विशेषता तो चारों प्रकार के अर्थवोध का तरतमभाव समझाने के लिए दिए गए लौकिक तथा शास्त्रीय उदाहरणों में हैं। जैन परंपरा में अहिंसा, निर्मन्थत्व, दान और तप आदि का धर्मरूप से सर्वप्रथम स्थान है, अतएव जब एक तरफ से उन धर्मों के आचरण पर आत्यन्तिक भार दिया जाना है, तब दूसरी तरफ से उस में कुछ अपवादों का या छूटों का रखना भी अनिवार्य रूपसे प्राप्त हो जाता है। इम उत्सर्ग और अपवाद विधि की मर्यादा को ले कर आचार्य हरिभद्र ने उक्त चार प्रकार के अर्थवोधों का वर्णन किया है।

#### जैनधर्म की अहिंसा का खरूप

अहिंसा के बारे में जैन धर्म का सामान्य नियम यह है कि किसी भी प्राणी का किसी भी प्रकार से घात न किया जाय। यह 'पदार्थ' हुआ। इस पर प्रश्न होता है कि अगर सर्वथा प्राणिघात वर्ज्य है तो धर्मस्थान का निर्माण तथा शिरोमुण्डन आदि कार्य भी नहीं किए जा सकते जो कि कर्तव्य समझे जाते हैं। यह शंकाविचार 'वाक्यार्थ' है। अवश्य कर्तव्य अगर शास्त्रविधिपूर्वक किया जाय तो उस में होने वाला प्राणिघात रोपावह नहीं, अविधिकृत ही दोपावह है। यह विचार 'महावाक्यार्थ' है। अन्त में जो जिनाझा है वही एक मात्र उपादेय है ऐसा ताल्पर्य निकालना 'ऐदम्पर्यार्थ' है। इस प्रकार सर्व प्राणिहिंसा के सर्वथा निषेधकृत सामान्य नियम में जो विधिविहित अपवादों को स्थान दिलाने वाला और उत्सर्ग-अपवादकृत धर्ममार्ग स्थिर करने वाला विचार-प्रवाह उपर दिखाया गया उस को आचार्य हरिभद्र ने लौकिक दृष्टान्तों से समझाने का प्रयत्न किया है।

अहिंसा का प्रश्न उन्हों ने प्रथम उठाया है जो कि जैन परंपरा की जड है । यों तो अहिंसा समुश्वय आर्य परंपरा का सामान्य धर्म रहा है। फिर भी धर्म, कीडा, भोजन आदि अनेक निमित्तों से जो विविध हिंसाएँ प्रचित रहीं उनका आत्यन्तिक विरोध जैन परंपरा ने किया। इस विरोध के कारण ही उस के सामने प्रतिवादियों की तरफ से तरह तरह के प्रश्न होने छगे कि अगर जैन सर्वथा हिंसा का निषेध करते हैं तो वे सुद

१ देखो, उपदेशपद गा० ८५९-८६५।

भी न जीवित रह सकते हैं और न धर्माचरण ही कर सकते हैं। इन प्रश्नों का जवाब देने की दृष्टि से ही हरिभद्र ने जैन संमन अहिंसाम्बरूप समझाने के लिए चार प्रकार के वाक्यार्थ वोध के उदाहरण रूप से सर्व प्रथम अहिंसा के प्रश्न को ही हाथ में लिया है। दूसरा प्रश्न निर्मन्थत्व का है। जैन परंपरा में प्रन्थ — वस्नादि परिमह रखने न रखने के बारे में दलमेंद हो गया था। हरिभद्र के सामने यह प्रश्न खास कर दिगम्बरत्वपक्ष-पातिओं की तरफ से ही उपिथत हुआ जान पडता है। हरिभद्र ने जो दान का प्रश्न उठाया है वह करीब करीय आधुनिक तेरापंथी संप्रदाय की विचारसरणी का प्रतिबिम्ब है। यद्यपि उस समय तेरापंथ या वैमा ही दूसरा कोई स्पष्ट पंथ न था; फिर भी जैन परंपरा की निवृत्तिप्रधान भावना में से उस समय भी दान देने के विरुद्ध किसी किसी को विचार आ जाना स्वाभाविक था जिसका जवाब हरिभद्र ने दिया है। जैनसंमत तप का विरोध वोद्ध परंपरा पहले से ही करती आई हैं। उसी का जवाब हरिभद्र ने दिया है। इस तरह जैन धर्म के प्राणभून सिद्धान्नों का स्वरूप उन्हों ने उपदेशपद में चार प्रकार के वाक्यार्थवोध का निरूपण करने के प्रसंग में स्पष्ट किया है जो याज्ञिक विद्यानों की अपनी हिंसा-अहिंसा विपयक मीमांमा का जैन दृष्टि के अनुमार संशोधित मार्ग है।

भिन्न भिन्न समय के अनेक ऋषिओं के द्वारा सर्वभूतद्या का सिद्धान्त नो आर्थवर्ग में बहुत पहले ही स्थापित हो चुका था; जिसका प्रतिघोष हैं - 'मा हिंस्यान सर्वा भुनानि'-यह श्रुतिकल्प वाक्य । यह आदि धर्मी में प्राणिवध का समर्थन करनेवाले मीमांमक भी उस अहिंसाप्रतिपादक प्रतिघोप को पूर्णतया प्रमाण रूप से मानते आए हैं। अतएव उन के सामने भी अहिंसा के क्षेत्र में यह प्रश्न तो अपने आप ही उपस्थित हो जाता था। तथा सांख्य आदि अर्थ वैदिक परंपराओं के द्वारा भी वैसा प्रश्न उपस्थित हो जाता था कि जब हिंसा को निषिद्ध अतएव अनिष्टजननी तुम मीमांसक भी मानते हो तब यज्ञ आदि प्रसंगों में, की जाने वाली हिंसा भी, हिंसा होने के कारण अनिष्टजनक क्यों नहीं ?। और जब हिंमा के नाते यज्ञीय हिंमा भी अनिष्ट जनक सिद्ध होती है तब उसे धर्म का -इष्टका निमित्त मान कर यज्ञ आदि कर्मों में कैसे कर्तव्य माना जा सकता है ?। इस प्रश्न का जवाव विना दिए व्यवहार तथा शास्त्र में काम चल ही नहीं सकता था। अतएव पुराने समय से याज्ञिक विद्वान अहिंसा को पूर्णरूपेण धर्म मानते हुए भी, बहुजन-स्वीकृत और चिरप्रचलित यज्ञ आदि कर्मों में होने वाली हिंसा का धर्म - कर्तव्य रूप से समर्थन, अनिवार्य अपवाद के नाम पर करते आ रहे थे। मीमांसकों की अहिंसा-हिंसा के उत्सर्ग-अपवादभाववाली चर्चा के प्रकार तथा उस का इतिहास हमें आज भी कुमारिल तथा प्रभाकरके प्रन्थों में विस्पष्ट और मनोरंजक रूप से देखने को मिलता है। इस बुद्धिपूर्ण चर्चा के द्वारा मीमांसकों ने सांख्य, जैन, बौद्ध आदि के सामने यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि शास्त्रविहित कर्म में की जाने वाली हिंसा अवदय-कर्तव्य होने से अनिष्ट - अधर्म का निमित्त नहीं हो सकती । मीमांसकों का अंतिम तात्पर्य

१ देखो, मज्जिमनिकाय मुत्त १४।

यही है कि शास्त्र - वेद ही मुख्य प्रमाण है और यज्ञ आदि कर्म वेदविहित हैं। अन्यव जो यज्ञ आदि कर्म को करना चाहे या जो वेद को मानता है उस के वास्ते वेदाज्ञा का पालन ही परम धर्म है, चाहे उस के पालन में जो कुछ करना पड़े। मीमांसकों का यह तात्पर्यनिर्णय आज भी वैदिक परंपरा में एक ठोस सिद्धान्त है । सांख्य आदि जैसे यज्ञीय हिंसा के विरोधी भी वेद का प्रामाण्य सर्वथा न त्याग देने के कारण अंत में मीमांसकों के उक्त तात्पर्यार्थ निर्णय का आत्यंतिक विरोध कर न सके। ऐसा विरोध आखिर तक वे ही करते रहे जिन्हों ने वेद के प्रामाण्य का सर्वथा इन्कार कर दिया। ऐसे विरोधिओ में जैन परंपरा मुख्य है। जैन परंपरा ने वेद के प्रामाण्य के साथ वेद-विहित हिंसा की धर्म्यता का भी सर्वतोभावेन निषेध किया। पर जैन परंपरा का भी अपना एक उद्देश्य है जिस की सिद्धि के वास्ते उस के अनुयायी गृहस्थ और साधु का जीवन आवश्यक है। इसी जीवनधारण में से जेन परंपरा के मामने भी ऐसे अनेक प्रश्न समय समय पर आते रहे जिन का अहिंसा के आत्यन्तिक सिद्धान्त के साथ सम-न्वय करना उसे प्राप्त हो जाता था। जैन परंपरा वेद के स्थान में अपने आगर्मों को ही एक मात्र प्रमाण मानती आई है; और अपने उद्देश की सिद्धि के वास्ते स्थापित तथा प्रचारित विविध प्रकार के गृहस्थ और साधु जीवनोपयोगी कर्तव्यों का पालन भी करती आई है। अतएव अन्त में उस के वास्ते भी उन स्वीकृत कर्तव्यों में अनिवार्य रूप से हो जाने वाली हिंसा का समर्थन भी एक मात्र आगम की आज्ञा के पालन रूप से ही करना प्राप्त है। जैन आचार्य इसी दृष्टि से अपने आपवादिक हिंसा मार्ग का समर्थन करते रहे।

आचार्य हरिभद्र ने चार प्रकार के वाक्यार्थ बोध को दर्शांते समय अहिंसाहिंमा के उत्सर्ग-अपवादभाव का जो सूक्ष्म विवेचन किया है वह अपने पूर्वाचार्यों की
परंपराप्राप्त संपत्ति तो है ही पर उस में उन के समय तक की विकसित मीमांसाशैली
का भी कुछ न कुछ असर है । इस तरह एक तरफ से चार वाक्यार्थबोध के बहाने
उन्हों ने उपदेशपद में मीमांसा की विकसित शैली का, जैन दृष्टि के अनुसार संग्रह किया;
तब दूसरी तरफ से उन्हों ने बौद्ध परिभाषा को भी 'पोडशक' में अपनाने का सर्व प्रथम
प्रयत्न किया । धर्मकीर्ति के 'प्रमाणवार्तिक' के पहले से भी बौद्ध परंपरा में विचार
विकास की कम प्राप्त तीन भूमिकाओं को दर्शानेवाले श्रुतमय, चिंतामय और भावनामय
ऐसे तीन शब्द बौद्ध वाङ्मय में प्रसिद्ध रहे । हम जहाँ तक जान पाये हैं कह सकते हैं
कि आचार्य हरिभद्रने ही उन तीन बौद्धप्रसिद्ध शब्दों को ले कर उन की व्याख्या में
वाक्यार्थबोध के प्रकारों को समाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया । उन्हों ने पोडशक में परिभाषाएँ तो बौद्धों की लीं पर उन की व्याख्या अपनी दृष्टि के अनुसार की; और श्रुतमय
को वाक्यार्थ ज्ञानरूप से, चिंतामय को महावाक्यार्थ ज्ञानरूप से और भावनामय को
ऐदम्पर्यार्थ ज्ञानरूप से घटाया । स्वामी विद्यानन्द ने उन्हीं वौद्ध परिभावाओं का 'तस्वार्थ

१ पोडशक १.१०।

श्लोकवार्तिक' में खंडन किया, जब कि हरिभद्र ने उन परिभाषाओं को अपने ढंग से जैन वाङ्मय में अपना लिया।

उपाध्यायजी ने ज्ञानिबन्दु में हरिभद्रवर्णित चार प्रकार का वाक्यार्थबोध, जिस का पुराना इतिहास, निर्मुक्ति के अनुगम में तथा पुरानी वैदिक परंपरा आदि में भी मिलता है; उस पर अपनी पैनी नैयायिक दृष्टि से बहुत ही मार्मिक प्रकाश डाला है, और स्थापित किया है कि ये सब वाक्यार्थ बोध एक दीर्घ श्रुतोपयोग रूप हैं जो मति उपयोग से जुदा है। उपाध्यायजी ने ज्ञानिबन्दु में जो वाक्यार्थ विचार संक्षेप में दरसाया है वही उन्हों ने अपनी 'उपदेश रहस्य' नामक दूसरी कृति में विस्तार से किन्तु 'उपदेशपद' के साररूप से निरूपित किया है जो आगे संस्कृत टिप्पण में उद्भृत किया गया है। — देखो टिप्पण, पृ० ७४. पं० २७ से।

#### (४) अहिंसा का खरूप और विकास

[ § २१ ] उपाध्यायजी ने चतुर्विध वाक्यार्थ का विचार करते समय ज्ञानिबन्दु में जैन परंपरा के एक मात्र और परम सिद्धान्त अहिंसा को ले कर, उत्सर्ग-अपवादभाव की जो जैन शाकों में परापूर्व से चली आने वाली चर्चा की है और जिस के उपपादन में उन्हों ने अपने न्याय-मीमांसा आदि दर्शनान्तर के गंभीर अभ्यास का उपयोग किया है, उस को यथासंभव विशेष समझाने के लिए, आगे टिप्पण में [ ए० ७९ पं० ११ से ] जो विस्तृत अवतरणसंग्रह किया है उस के आधार पर, यहाँ अहिंसा संबंधी कुछ ऐतिहासिक तथा तात्विक मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है।

अहिंसा का सिद्धान्त आर्य परंपरा में बहुत ही प्राचीन है। और उस का आहर सभी आर्यशाखाओं में एकसा रहा है। फिर भी प्रजाजीवन के विस्तार के साथ माथ तथा विभिन्न धार्मिक परंपराओं के विकास के साथ साथ, उस सिद्धान्त के विचार तथा व्यवहार में भी अनेकमुखी विकास हुआ देखा जाता है। अहिंसा विषयक विचार के मुख्य दो स्नोत प्राचीन काल से ही आर्य परंपरा में बहने लगे ऐसा जान पड़ता है। एक स्नोत तो मुख्यतया अमण जीवन के आश्रयसे बहने लगा, जब कि दूसरा स्नोत बाह्मण परंपरा— चतुर्विध आश्रम—के जीवनविचार के सहारे प्रवाहित हुआ। अहिंसा के तात्त्रिक विचार में उक्त दोनों स्नोतों में कोई मतभेद देखा नहीं जाता। पर उस के व्यावहारिक पहन्न या जीवनगत उपयोग के बारे में उक्त दो स्नोतों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक श्रमण एवं बाह्मण स्नोत की छोटी बड़ी अवान्तर शाखाओं में भी, नाना प्रकार के मतभेद तथा आपसी विरोध देखे जाते हैं। तात्त्विक रूप से अहिंसा सब को एकसी मान्य होने पर भी उस के व्यावहारिक उपयोग में तथा तद्दुसारी व्याख्याओं में जो मतभेद और विरोध देखा जाता है उस का प्रधान कारण जीवनदृष्ट का भेद है। श्रमण परंपरा की जीवनदृष्ट प्रधानतया वैयक्तिक और आध्यात्मिक रही है, जब कि ब्राह्मण परंपरा की जीवनदृष्ट प्रधानतया सामाजिक या लोकसंग्राहक रही है। पहली में लोकसंग्रह तभी

१ देसो, तरवार्वश्चोदवार्तिक पृ० २१।

तक इष्ट हैं जब तक वह आध्यात्मिकताका विरोधी न हो। जहाँ उस का आध्यात्मिकता से विरोध दिखाई दिया वहाँ पहली दृष्टि लोकसंग्रह की ओर उदासीन रहेगी या उस का विरोध करेगी। जब कि दूसरी दृष्टि में लोकसंग्रह इतने विशाल पेमाने पर किया गया है कि जिस से उस में आध्यात्मिकता और भौतिकता परस्पर टकराने नहीं पाती।

श्रमण परंपरा की अहिंसा संबंधी विचारधारा का एक प्रवाह अपने विशिष्ट रूप से बहता था जो कालक्रम से आगे जा कर दीर्घ तपस्वी भगवान् महावीर के जीवन में उदात्त रूप में व्यक्त हुआ। हम उस प्रकटीकरण को 'आचाराङ्ग', 'सूत्रकृताङ्ग' आदि प्राचीन जैन आगमों में स्पष्ट देखते हैं। अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा तो आत्मौपम्य की दृष्टि में से ही हुई थी। पर उक्त आगमों में उस का निरूपण और विश्लपण इस प्रकार हुआ है—

- १. दुःख और भय का कारण होने से हिंसामात्र वर्ष्य है, यह अहिंसा सिद्धान्त की उपपत्ति ।
- २. हिंसा का अर्थ यद्यपि प्राणनाश करना या दुःख देना है तथापि हिंसाजन्य दोष का आधार तो मात्र प्रमाद अर्थान् रागद्वेषादि ही है। अगर प्रमाद या आसक्ति न हो तो केवल प्राणनाश हिंसा कोटि में आ नहीं सकता, यह अहिंसा का विश्लेषण।
- ३. वध्यजीवों का कद, उन की संख्या तथा उन की इन्द्रिय आदि संपत्ति के तारतम्य के ऊपर हिंसा के दोप का तारतम्य अवलंबित नहीं है; किन्तु हिंसक के परिणाम या यृत्ति की तीव्रता-मंद्ता, सज्ञानता-अज्ञानता या बलप्रयोग की न्यूनाधिकता के ऊपर अवलंबित है, ऐसा कोटिकम।

उपर्युक्ति तीनों बातें भगवान् महावीर के विचार तथा आचार में से फिलित हो कर आगमों में प्रथित हुई हैं। कोई एक व्यक्ति या व्यक्तिसमूह कैसा ही आध्यात्मिक क्यों न हो पर जब वह संयमलक्षी जीवनधारण का भी प्रश्न सोचता है तब उस में से उप-युक्त विश्लेपण तथा कोटिकम अपने आप ही फिलित हो जाता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो कहना पड़ता है कि आगे के जैन वाक्मय में अहिंसा के संबंध में जो विशेष ऊहापोह हुआ है उस का मूल आधार तो प्राचीन आगमों में प्रथम से ही रहा।

समूचे जैन वाङ्मय में पाए जाने वाले अहिंसा के उहापोह पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तब हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि जैन वाङ्मय का अहिंसासंबंधी उहापोह मुख्यतया चार बलों पर अवलंबित है। पहला तो यह कि वह प्रधानतया साधु जीवन का ही अतएव नवकोटिक — पूर्ण अहिंसा का ही विचार करता है। दूसरा यह कि वह ब्राह्मण परंपरा में विहित मानी जाने वाली और प्रतिष्ठित समझी जाने वाली यझीय आदि अनेकविध हिंसाओं का विरोध करता है। तीसरा यह कि वह अन्य श्रमण परंपराओं के त्यागी जीवन की अपेक्षा भी जैन श्रमण का त्यागी जीवन विशेष नियन्त्रित रखने का आग्रह रखता है। चोथा यह कि वह जैन परंपरा के ही अवान्तर फिरकों में उत्पन्न होने वाले पारस्परिक विरोध के प्रभों के निराकरण का भी प्रयक्ष करता है।

नवकोटिक — पूर्ण आहंसा के पालन का आग्रह भी रखना और संयम या सद्भुणविकास की दृष्टि से जीवननिर्वाह का समर्थन भी करना — इस विरोध में से हिंसा के द्रव्य, भाव आदि भेदों का उहापोह फलित हुआ और अंत में एक मात्र निश्चय सिद्धान्त यही स्थापित हुआ कि आखिर को प्रमाद ही हिंसा है। अग्रमत्त जीवनव्यवहार देग्वने में हिंसात्मक हो तब भी वह वस्तुतः अहिंसक ही है। जहाँ तक इस आखिरी नतीजे का संबंध है वहाँ तक श्वेताम्बर-दिगम्बर आदि किसी भी जैन फिरके का इस में थोड़ा भी मतभेद नहीं है। सब फिरकों की विचारसरणी परिभाषा और दलीलें एकसी हैं। यह हम आगे के टिप्पण गत श्वेताम्बरीय और दिगम्बरीय विस्तृत अवतरणों से भली-भांति जान सकते हैं।

बैदिक परंपरा में यज्ञ, अतिथि श्राद्ध आदि अनेक निमित्तों से होने वाली जो हिंसा धार्मिक मान कर प्रतिष्ठित करार दी जाती थी उस का विरोध सांख्य, बोद्ध और जैन परंपरा ने एक सा किया है फिर भी आगे जा कर इस विरोध में मुख्य भाग बौद्ध और जैन का ही रहा है। जैनवाङ्भयगत अहिंसा के उहापोह में उक्त विरोध की गहरी छाप और प्रतिक्रिया भी है। पद पद पर जैन साहित्य में वैदिक हिंसा का खण्डन देखा जाता है। साथ ही जब वैदिक लोग जैनों के प्रति यह आशंका करते हैं कि अगर धर्मिक हिंसा भी अकर्तव्य है तो तुम जैन लोग अपनी ममाज रचना में मंदिरनिर्माण, देवपूजा आदि धार्मिक कृत्यों का समावेश अहिंसक रूप से कैमे कर सकोगे इत्यादि। इस प्रश्न का खुलासा भी जैन वाङ्मय के अहिंसा संबंधी उहापोह में सविस्तर पाया जाता है।

प्रमाद - मानसिक दोप ही मुख्यतया हिंसा है और उस दोप में से जनित ही प्राण-नाश हिंसा है। यह विचार जैन और बौद्ध परंपरा में एकसा मान्य है। फिर भी हम देखते हैं कि पुराकाल से जैन और बौद्ध परंपरा के वीच आहंसा के संवन्ध में पारस्परिक खण्डन-मण्डन बहुत कुछ हुआ है। 'सूत्रकृताङ्ग' जैसे प्राचीन आगम में भी अहिंसा संबंधी बौद्ध मन्तव्य का खण्डन है। इसी तरह 'मिन्झिमनिकाय' जैसे पिटक बन्धों में भी जैन-संमत अहिंमा का सपरिहास खण्डन पाया जाता है। उत्तरवर्ती निर्युक्ति आदि जैन प्रन्थों में तथा 'अभिधर्मकोप' आदि बौद्ध बन्धों में भी वही पुराना खण्डन-मण्डन नए रूप में देखा जाता है । जब जैन बौद्ध दोनों परंपराएँ बैदिक हिंसा की एकसी विरोधिनी हैं और जब दोनों की अहिंसासंबंधी व्याख्या में कोई तात्त्विक मतभेद नहीं तब पहले से ही दोनों में पारस्परिक खण्डन-मण्डन क्यों शुरू हुआ और चल पड़ा यह एक प्रश्न है। इस का जवाब जब हम दोनों परंपराओं के साहित्य को ध्यान से पढते हैं तब मिल जाता है। खण्डन-मण्डन के अनेक कारणों में से प्रधान कारण तो यही है कि जैन परंपरा ने नवकोटिक अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या को अमल में लाने के लिए जो बाह्य प्रवृत्ति को विशेष नियन्त्रित किया वह बौद्ध परंपरा ने नहीं किया । जीवनसंबंधी बाह्य प्रवृत्तिओं के अति नियम्रण और मध्यममार्गीय शैथिल्य के प्रवल भेट में से ही बौद्ध और जैन परंपरा-एँ आपस में खण्डन-मण्डन में प्रवृत्त हुईं। इस खण्डन-मण्डन का भी जैन वाड्यय के अहिंसा संबन्धी उहापोह में खासा हिस्सा है जिस का कुछ नमूना आगे के टिप्पणों में दिए हुए जैन और बौद्ध अवतरणों से जाना जा सकता है। जब हम दोनों परंपराओं के खण्डन-मण्डन को तटस्थ भावसे देखते हैं तब निःसंकोच कहना पड़तां है कि बहुधा दोनों ने एक दूसरे को गलतरूप से ही समझा है। इस का एक उदाहरण 'मज्झिमनिकाय' का डपालिसुत्त और दूसरा नमूना सूत्रकृताङ्क (१.१.२.२४-३२;२.६.२६-२८) का है।

जैसे जैसे जैन साधुसंघ का विस्तार होता गया और जुदे जुदे देश तथा काल में नई नई परिस्थित के कारण नए नए प्रश्न उत्पन्न होते गए वैसे वैसे जैन तत्त्वचिन्तकों ने अहिंसा की व्याख्या और विऋषण में से एक स्पष्ट नया विचार प्रकट किया। वह यह कि अगर अप्रमत्त भाव से कोई जीवविराधना - हिंसा हो जाय या करनी पढे तो वह मात्र अहिंसाकोटि की अत एव निर्दोष ही नहीं है बल्कि वह गुण (निर्जरा) वर्धक भी है। इस विचार के अनुसार, साधु पूर्ण अहिंसा का स्वीकार कर लेने के बाद भी, अगर संयत जीवन की पृष्टि के निमित्त, विविध प्रकार की हिंसारूप समझी जाने वाली प्रवृत्तियाँ करता है तो वह संयमविकास में एक कदम आगे बढता है। यही जैन परिभाषा के अनुसार निश्चय अहिंसा है । जो त्यागी विलक्कल वस्त्र आदि रखने के विरोधी थे वे मर्यादित रूप में वस आदि उपकरण (साधन) रखने वाले साधुओं को जब हिंसा के नाम पर कोसने लगे तब बस्नादि के समर्थक त्यागियों ने उसी निश्चय सिद्धान्त का आश्रय है कर जवाब दिया, कि केवल संयम के धारण और निर्वाह के वास्ते ही, शरीर की तरह मर्या-दित उपकरण आदि का रखना अहिंसा का बाधक नहीं । जैन साधुसंघ की इस प्रकारकी पारस्परिक आचारभेदमूलक चर्चा के द्वारा भी अहिंसा के ऊहापोह में बहुत कुछ विकास देखा जाता है, जो ओघनियुक्ति आदि में स्पष्ट है। कभी कभी अहिंसा की चर्चा शहक तर्ककी-सी हुई जान पड़ती है। एक व्यक्ति प्रश्न करता है, कि अगर वस्न रखना ही है तो वह बिना फाडे अखण्ड ही क्यों न रखा जाय; क्यों कि उस के फाड़ने में जो सूक्ष्म अणु खड़ेंगे वे जीवघातक जरूर होंगे। इस प्रश्न का जवाब भी उसी ढंग से दिया गया है। जवाब देनेवाला कहता है, कि अगर वस फाडने से फैलने वाले सुक्ष्म अणुओं के द्वारा जीवधात होता है; तो तुम जो हमें वस्त्र फाडने से रोकने के लिए कुछ कहते हो उस में भी तो जीवघात होता है न ? - इत्यादि । अस्तु । जो कुछ हो, पर हम जिनभद्रगणि की स्पष्ट वाणी में जैनपरंपरासंमत अहिंसा का पूर्ण स्वरूप पाते हैं। वे कहते हैं कि स्थान सजीव हो या निर्जीव, उस में कोई जीव घातक हो जाता हो या कोई अघातक ही देखा जाता हो, पर इतने मात्रसे हिंसा या अहिंसा का निर्णय नहीं हो सकता । हिंसा सचग्रच प्रमाद - अयतना - असंयम में ही है फिर चाहे किसी जीवका घात न भी होता हो । इसी तरह अगर अप्रमाद या यतना - संयम सुरक्षित है तो जीवघात दिखाई देने पर भी वस्तुतः अहिंसा ही है।

उपर्युक्त विवेचन से अहिंसा संबंधी जैन ऊहापोह की नीचे लिखी क्रमिक भूमिकाएँ फलित होती हैं।

- (१) प्राण का नाश हिंसारूप होने से उस को रोकना ही अहिंसा है।
- (२) जीवन धारण की समस्या में से फलित हुआ कि जीवन खास कर संयमी जीवन के लिए अनिवार्य समझी जाने वाली प्रवृत्तियाँ करते रहने पर अगर जीवधात हो भी जाय तो भी यदि प्रमाद नहीं है तो वह जीवधात हिंसारूप न हो कर अहिंसा ही है।
- (३) अगर पूर्णरूपेण अहिंसक रहना हो तो वस्तुतः और सर्वप्रथम चित्तगत हेश (प्रमाद) का ही त्याग करना चाहिए। यह हुआ तो अहिंसा सिद्ध हुई। अहिंसा का बाह्य प्रवृत्तियों के साथ कोई नियत संबंध नहीं है। उस का नियत संबंध मानसिक प्रवृत्तियों के साथ है।
- (४) वैयक्तिक या सामृहिक जीवन में ऐसे भी अपवाद स्थान आते हैं जब कि हिंसा मात्र अहिंसा ही नहीं रहती प्रत्युत वह गुणवर्धक भी बन जाती है। ऐसे आपवादिक स्थानों में अगर कही जाने वाली हिंसा से डर कर उसे आचरण में न छाया जाय तो उलटा दोष लगता है।

उपर हिंसा-अहिंसा संबंधी जो विचार संक्षेप में बतलाया है उस की पूरी पूरी शास्त्रीय सामग्री उपाध्यायजी को प्राप्त थी अत एव उन्हों ने 'वाक्यार्थ विचार' प्रसंग में जैनसंगत — खास कर साधु जीवनसंगत — अहिंसा को ले कर उत्सर्ग-अपवादभाव की चर्चा की है। उपाध्यायजी ने जैनशास्त्र में पाए जाने वाले अपवादों का निर्देश कर के रपष्ट कहा है कि ये अपवाद देखने में कैसे ही क्यों न अहिंसाविरोधी हों, फिर भी उन का मूल्य औत्सर्गिक अहिंमा के बराबर ही है। अपवाद अनेक बतलाए गए हैं, और देश-काल के अनुसार नए अपवादों की भी सृष्टि हो सकती है; फिर भी सब अपवादों की आत्मा मुख्यतया हो तक्तों में समा जाती है। उनमें एक तो है गीतार्थत्व यानि परिणतशास्त्रज्ञान का और दूसरा है कृतयोगित्व अर्थात चित्तसाम्य या स्थितप्रज्ञत्व का।

उपाध्यायजी के द्वारा वतलाई गई जैन अहिंसा के उत्मर्ग-अपवाद की यह चर्चा, ठीक अक्षरशः मीमांसा और म्मृति के अहिंसा संबंधी उत्सर्ग-अपवाद की विचारसरणि से मिलती है। अन्तर है तो यही कि जहाँ जैन विचारसरणि साधु या पूर्ण त्यागी के जीवन को लक्ष्य में रख कर प्रतिष्ठित हुई है वहाँ मीमांसक और म्मातों की विचारसरणि गृहस्थ, त्यागी सभी के जीवन को केन्द्र स्थान में रख कर प्रचलित हुई है। दोनों का साम्य इस प्रकार है—

१ जैन

१ सब्वे पाणा न हंतव्या २ साधुजीवन की अशक्यता का प्रभ

शास्त्रविहित प्रवृत्तियों में हिंसादोप
 का अभाव अर्थात् निषिद्धाचरण
 ही हिंसा

### २ वेदिक

१ मा हिंस्यान सर्वभूतानि

- २ चारों आश्रम के सभी प्रकार के अधिका-रियों के जीवन की तथा तत्संबंधी कर्तव्यों की अशक्यता का प्रश्न
- ३ शास्त्रविहित प्रवृत्तियोंमें हिंसादोष का अभाव अर्थात् निषिद्धाचार ही हिंसा है

यहाँ यह ध्यान रहे कि जैन तत्त्वझ 'शास्त्र' शब्द से जैन शास्त्र को — खास कर साधु-जीवन के विधि-निषेध प्रतिपादक शास्त्र को ही लेता है; जब कि वैदिक तत्त्वचिन्तक, शास्त्र शब्द से उन सभी शास्त्रों को लेता है जिनमें वैयक्तिक, कौटुन्विक, सामाजिक, धार्मिक और राजकीय आदि सभी कर्तव्यों का विधान है।

४ अन्ततो गत्वा अहिंसा का मर्म जिनाज्ञा के — जैन शास्त्र के यथावत् अनु-सरणमें ही है। ४ अन्ततो गत्वा अहिंसा का तात्पर्य वेद तथा स्मृतियों की आज्ञा के पालन में ही है।

उपाध्यायजी ने उपर्युक्त चार भूमिकावाली आहंसा का चतुर्विध वाक्यार्थ के द्वारा निरूपण कर के उस के उपसंहार में जो कुछ लिखा है वह वेदानुयायी मीमांसक और नैयायिक की आहंसाविषयक विचार-सरणि के साथ एक तरह की जैन विचारसरणि की तुलना मात्र है। अथवा यों कहना चाहिए कि वैदिक विचारसरणि के द्वारा जैन विचारसरणि का विश्लेषण ही उन्हों ने किया है। जैसे मीमांसकों ने वेदविहित हिंसा को छोड कर ही हिंसा में अनिष्टजनकत्व माना है वैसे ही उपाध्यायजी ने अन्त में स्वरूप हिंसा को छोड कर ही मात्र हेतु — परिणाम हिंसा में ही अनिष्टजनकत्व बतलाया है।

### (५) षट्स्थानपतिनत्व और पूर्वगत गाथा

[ \$ २७ ] श्रुतचर्चा के प्रसंग में अहिंसा के उत्मर्ग-अपवाद की विचारणा करने के बाद उपाध्यायजी ने श्रुत से संबंध रखनेवाले अनेक ज्ञातव्य मुद्दों पर विचार प्रकट करते हुए पदस्थान के मुद्दे की भी शास्त्रीय चर्चा की है जिस का समर्थन हमारे जीवनगत अनुभव से ही होता रहता है।

एक ही अध्यापक से एक ही मन्थ पढनेवाले अनेक न्यक्तियों में, शब्द एवं अर्थ का ज्ञान समान होने पर भी उस के भावों व रहस्यों के परिज्ञान का जो तारतम्य देखा जाता है वह उन अधिकारियों की आन्तरिक शक्ति के तारतम्य का ही परिणाम होता है। इस अनुभव को चतुर्दश पूर्वधरों में लागू कर के 'कल्पभाष्य' के आधार पर उपाध्या-यजी ने बतलाया है कि चतुर्दशपूर्वरूप श्रुत को समान रूपसे पढ़े हुए अनेक न्यक्तियों में भी श्रुतगत भावों के सोचने की शक्ति का अनेकविध तारतम्य होता है जो उन की उहापोह शक्ति के तारतम्य का ही परिणाम है। इस तारतम्य को शास्त्रकारों ने छह विभागों में बाँटा है जो षट्स्थान कहलाते हैं। भावों को जो सब से अधिक जान सकता है वह श्रुतधर उत्कृष्ट कहलाता है। उस की अपेक्षा से हीन, हीनतर, हीनतम रूप से छह कक्षाओं का वर्णन है। उत्कृष्ट ज्ञाता की अपेक्षा — १ अनन्तभागहीन, २ असंख्यातभागहीन, ३ संख्यातभागहीन, ४ संख्यातगुणहीन , ५ असंख्यातगुणहीन और ६ अनन्तगुणहीन — ये क्रमशः उतरती हुई छह कक्षाएँ हैं। इसी तरह सब से न्यून भावों को जाननेवाले की अपेक्षा — १ अनन्तभागअधिक, २ असंख्यातभागअधिक, ३

१ देखो. टिप्पण पृ० ९९ ।

संख्यातभागअधिक, ४ संख्यातगुणअधिक, ५ असंख्यातगुणअधिक और ६ अनन्तगुण-अधिक – ये क्रमण्ञः चढ्ती हुई कक्षाएँ हैं।

श्रुत की समानता होने पर भी उस के भावों के परिज्ञानगत तारतम्य का कारण जो कहापोहसामध्ये हैं उसे उपाध्यायजी ने श्रुतसामध्ये और मतिसामध्ये उभयहूप कहा है—फिर भी उन का विशेष श्रुकाव उसे श्रुतसामध्ये मानने की और स्पष्ट है।

आगे श्रुत के दीर्घोपयोग विषयक समर्थन में उपाध्यायजी ने एक पूर्वगत गाथा का [ पृठ ९. पंठ ६ ] डहेल किया है, जो 'विशेषावश्यकमाष्य' [ गा० ११७ ] में पाई जाती है। पूर्वगत शब्द का अर्थ है पूर्व — प्राक्तन। उस गाथा को पूर्वगाथा रूपसे मानते आने की परंपरा जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण जितनी तो पुरानी अवश्य जान पड़ती है; क्यों कि कोट्याचार्यने भी अपनी वृत्ति में उस का पूर्वगत गाथा रूपसे ही व्याख्यान किया है। पर यहां पर यह बात जरूर ठक्ष्य खींचती है कि पूर्वगत मानी जाने वाली वह गाथा दिगम्बरीय प्रन्थों में कहीं नहीं पाई जाती और पांच झानों का वर्णन करने वाली 'आवश्यकनिर्युक्ति' में भी वह गाथा नहीं है।

हम पहले कह आए हैं कि अक्षर-अनक्षर रूपसे श्रुत के दो भेद बहुत पुराने हैं और दिगम्बरीय-धेताम्बरीय दोनों परंपराओं में पाए जाते हैं। पर अनक्षर श्रुत की दोनों परं-परागत व्याख्या एक नहीं है। दिगम्बर परंपरा में अनक्षरश्रत शब्द का अर्थ सब से पहले अकलंक ने ही स्पष्ट किया है। उन्हों ने स्वार्थश्वत को अनक्षरश्वत बतलाया है। जब कि श्वेताम्बरीय परंपरा में निर्युक्ति के समय से ही अनश्चरश्चन का दूसरा अर्थ प्रसिद्ध है। निर्युक्ति में अनक्षरश्चत रूपसे उच्छवसित, निःश्वसित आदि ही श्वत लिया गया है। इसी तरह अक्षरश्रुत के अर्थ में भी दोनों परंपराओं का मतभेद है। अकलंक परार्थ वचनात्मक श्रुत को ही अक्षरश्रुत कहते हैं जो कि केवल द्रव्यश्रुत रूप है। तब, उस पूर्वगत गाथा के ज्याख्यान में जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण त्रिविध अक्षर बत-लाते हुए अक्षरश्चत को द्रव्य-भाव रूपसे दो प्रकार का बतलाते हैं। द्रव्य और भाव रूपसे श्रुतके दो प्रकार मानने की जैन परंपरा तो पुरानी है और श्रेताम्बर-दिगम्बर शास्त्रों में एक-सी ही है पर अक्षरश्रुत के ज्याख्यान में दोनों परंपराओं का अन्तर हो गया है । एक परंपरा के अनुसार द्रव्यश्रुत ही अक्षरश्रुत है जब कि दूसरी परंपरा के अनुसार द्रव्य और भाव दोनों प्रकार का अक्षरश्रत है। द्रव्यश्रत शब्द जैन वारूमय में पुराना है पर उस के व्यञ्जनाक्षर - संज्ञाक्षर नाम से पाए जानवाले दो प्रकार विगम्बर शाखों में नहीं है।

द्रव्यश्चत और भाषश्चत रूपसे शास्त्रज्ञान संबंधी जो विचार जैन परंपरा में पाया जाता है और जिस का विशेष रूप से स्पष्टीकरण उपाध्यायजी ने पूर्वगत गाथा का व्याख्यान करते हुए किया है, वह सारा विचार, आगम (श्रुति) प्रामाण्यवादी नैयायि-कादि सभी वैदिक दर्शनों की परंपरा में एक-सा है और अति विस्तृत पाया जाता है। इस की शाब्दिक दुखना नीचे छिले अनुसार है —



पदाशेंपिश्विति, संकेतज्ञान, आकांश्वा, योग्यता, आसत्ति, तात्पर्यज्ञान आदि ज्ञाब्दबोध के कारण जो नैयायिकादि परंपरा में प्रसिद्ध हैं, उन सब को उपाध्यायजी ने शाब्दबोध-परिकर रूप से शाब्दबोध में ही समाया है। इस जगह एक ऐतिहासिक सत्य की ओर पाठकों का ध्यान खींबना जरूरी है। वह यह कि जब कभी, किसी जैन आवार्यने, कहीं भी नया प्रमेय देखा तो उस का जैन परंपरा की परिभाषा में क्या स्थान है यह बतला कर, एक तरह से जैन श्रुत की श्रुतान्तर से ग्रुलना की है। उदाहरणार्थ — भर्नृहरीय 'वाक्यपदीय' में वेखरी, मध्यमा, पदयन्ती और स्कूमा रूपसे जो चार प्रकार की भाषाओं का बहुत ही विस्कृत और तलस्पर्शी वर्णन है, उस का जैन परंपरा की परिभाषा में किस प्रकार समावेश हो सकता है, यह खामी विद्यानन्दने बहुत ही स्पष्टता और यथार्थता से सब से पहले बतलायां हे, जिस से जैन जिज्ञासुओं को जैनेतर विचार का और जैनेतर जिज्ञासुओं को जैन विचार का सरलता से बोध हो सके। विद्यानन्द का वही समन्वय वादिदेवसूरि ने अपने ढंगसे वर्णित कियां है। उपाध्यायजी ने भी, न्याय आदि दर्शनों के प्राचीन और नवीन न्यायादि प्रन्थों में, जो शाब्दबोध और आगम प्रमाण संबंधी विचार देखे और पढे उन का उपयोग उन्हों ने ज्ञानबिन्दु में जैन श्रुत की उन विचारों के साथ तुलना करने में किया है, जो अभ्यासी को खास मनन करने योग्य है ।

### (६) मतिज्ञान के विशेष निरूपण में नया जहापीह

[ § ३४ ] प्रसंगप्राप्त श्रुत की कुछ बातों पर विचार करने के बाद फिर प्रन्थकारने प्रस्तुत मितक्कान के विशेषों — भेदों का निरूपण शुरू किया है। जैन वाङ्मय में मिति- क्कान के अवप्रह, ईहा, अवाय और धारणा— ये चार भेद तथा उन का परस्पर कार्य- कारणभाव प्रसिद्ध है। आगम और तर्कयुग में उन भेदों पर बहुत कुछ विचार किया गया है। पर उपाध्यायजी ने ज्ञानबिन्दु में जो उन भेदों की तथा उन के परस्पर कार्य- कारणभाव की विवेचना की है वह प्रधानतया विशेषावश्यकभाष्यानुगामिनी हैं। इस विवेचना में उपाध्यायजी ने पूर्ववर्ती जैन साहित्य का सार तो रख ही दिया है;

**१ देखो, वाक्यपदीय १.१**९४ । २ देखो, तत्त्वार्थश्लो०, पृ० २४०,२४९ । ३ देखो, स्याद्वादरलाकर, पृ० ९७ । **४ देखो, विशेषाब**श्यक्रभाष्य, गा० २९६−२९९ ।

साथमें उन्हों ने कुछ नया उद्दापोह भी अपनी ओर से किया है। यहाँ हम ऐसी तीन खास बातों का निर्देश करते हैं जिन पर उपाध्यायजीने नया उद्दापोह किया है -

- (१) प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में दार्शनिकों का ऐकमत्य।
- (२) प्रामाण्यनिश्चय के उपाय का प्रश्न।
- (३) अनेकान्त दृष्टि से प्रामाण्य के स्वतस्त्व-परतस्त्व की व्यवस्था।
- (१) प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में शब्दभेद भले ही हो पर विचारभेद किसी का नहीं है। न्याय-वैशेषिक आदि सभी वैदिक दार्शनिक तथा बौद्ध दार्शनिक भी यही मानते हैं कि जहाँ इन्द्रियजन्य और मनोजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वहाँ सब से पहले विषय आर इन्द्रिय का सन्निकर्ष होता है। फिर निर्विकल्पक ज्ञान, अनन्तर सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है जो कि संस्कार द्वारा स्मृति को भी पैदा करता है। कभी कभी सविकल्पक ज्ञान धारारूपसे पुनः पुनः हुआ करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया का यह सामान्य क्रम है। इसी प्रक्रिया को जैन तत्त्वज्ञों ने अपनी व्यञ्जनावग्रह, अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा की खास परिभाषा में बहुत पुराने समय से बतलाया है । उपाध्यायजी ने इस ज्ञानबिन्द में, परंपरागत जैनप्रक्रिया में खास कर के दो विषयों पर प्रकाश डाला है। पहला है कार्यकारण-भाव का परिष्कार और दूसरा है दर्शनान्तरीय परिभाषा के साथ जैन परिभाषाकी तुलना । अर्थावप्रह के प्रति व्यञ्जनावप्रह की. और ईहा के प्रति अर्थाव-यह की और इसी ऋम से आगे धारणा के प्रति अवाय की कारणता का वर्णन तो जैन वाङमय में पुराना ही है, पर नव्य न्यायशास्त्रीय परिशीलन ने उपाध्यायजी से उस कार्य-कारण-भाव का प्रस्तुत ज्ञानबिन्द में सपरिष्कार वर्णन कराया है, जो कि अन्य किसी जैन-प्रनथ में पाया नहीं जाता। न्याय आदि दर्शनों में प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया चार अंशों में विभक्त है। [६३६] पहला कारणांश [ पू० १० पं० २० ] जो संनिकृष्ट इन्द्रियरूप है। दसरा व्यापारांश [ ६४६ ] जो सम्निकर्ष एवं निर्विकल्प ज्ञानक्रप है। तीसरा फलांश [ पृ० १५. पं० १६. ] जो सविकल्पक ज्ञान या निश्चयहूप है और चौथा परिपाकांश [ ६४७ ] जो घारावाही ज्ञानरूप तथा संस्कार, स्मरण आदि रूप है । उपाध्यायजी ने व्यञ्जनावम्रह, अर्थावम्रह आदि पुरातन जैन परिभाषाओं को उक्त चार अंशों में विभा-जित कर के स्पष्टकप से सूचना की है कि जैनेतर दर्शनों में प्रत्यक्ष ज्ञान की जो प्रक्रिया है वही शब्दान्तर से जैनदर्शन में भी है। उपाध्यायजी व्यञ्जनावमहको कारणांश, अर्थावग्रह तथा ईहाको व्यापारांश. अवायको फलांश और धारणा को परिपाकांश कहते हैं, जो बिलकुल उपयुक्त है।

बौद्ध दर्शन के महायानीय 'न्यायिबन्दु' आदि जैसे संस्कृत प्रन्थों में पाई जानेवाली, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रियागत परिभाषा, तो न्यायदर्शन जैसी ही है; पर हीनयानीय पाली प्रन्थों की परिभाषा भिन्न है। यद्यपि पाली वाङ्मय उपाध्यायजी को सुलभ न था फिर भी उन्हों ने जिस तुलना की सूचना की है, उस तुलना को, इस समय सुलभ पाली वाङ्मय तक विस्तृत कर के, हम यहां सभी भारतीय दर्शनों की उक्त परिभाषागत तुलना बतलाते हैं।

१ देखो, प्रमाणमीमांसा टिप्पण, पृ० ४५।

१ न्यायवैशेषिकादि वैदिक दर्शन २ जैन दर्शन. तथा महायानीय बौद्ध दर्शन.

३ पाली अभिधंर्म.

| १ सिन्नकृष्यमाण इन्द्रि | य १ व्यजनावप्रह |
|-------------------------|-----------------|
| या                      |                 |
| विषयेन्द्रियसन्निकर्ष   |                 |
| २ निर्विकल्पक           | २ अर्थावग्रह    |

१ आरम्मण का इन्द्रिय-आपाथगमन – इन्द्रिय-आलम्बन संबंध तथा आवज्जन

२ निर्विकल्पक

२ अर्थावग्रह

२ चक्षुरादिविज्ञान

३ संशय तथा संभावना ४ सविकल्पक निर्णय ३ ईहा ४ अवाय ३ संपटिच्छन, संतीरण ४ वोद्रपन

५ धारावाहि ज्ञान तथा

५ धारणा

४ वाहरण ५ जवन तथा जवनानुबन्ध

संस्कार-स्मरण

तदारम्भणपाक

(२) [ § ३८ ] प्रामाण्यनिश्चय के उपाय के बारे में ऊहापोह करते समय उपाश्यायजी ने मलयगिरि सूरि के मत की खास तौर से समीक्षा की है। मलयगिरि सूरि का'
मन्तव्य है कि अवायगत प्रामाण्य का निर्णय अवाय की पूर्ववर्तिनी ईहा से ही होता
है, चाहे वह ईहा लक्षित हो या न हो। इस मत पर उपाध्यायजी ने आपित उठा
कर कहा है, [ § ३९ ] कि अगर ईहा से ही अवाय के प्रामाण्य का निर्णय माना जाय
तो बादिदेवसूरि का प्रामाण्यनिर्णयविषयक खतस्त्व-परतस्त्व का पृथक्करण कमी घट
नहीं सकेगा। मलयगिरि के मत की समीक्षा में उपाध्यायजी ने बहुत सूक्ष्म कोटिकम
उपिश्चत किया है। उपाध्यायजी जैसा व्यक्ति, जो मलयगिरि सूरि आदि जैसे पूर्वाचार्यों के
प्रति बहुत ही आदरशील एवं उन के अनुगामी हैं, वे उन पूर्वाचार्यों के मत की खुले दिल
से समालोचना करके सूचित करते हैं, कि विचार के शुद्धीकरण एवं सत्यगवेषणा के
पथ में अविचारी अनुसरण वाधक ही होता है।

(३) [ § ४० ] उपाध्यायजी को प्रसंगवश अनेकान्त दृष्टि से प्रामाण्य के स्वतस्त्व-परतस्त्व निर्णय की व्यवस्था करनी दृष्ट है। इस उद्देश की सिद्धि के लिए उन्हों ने दो एकान्तवादी पक्षकारों को चुना है जो परस्पर विरुद्ध मन्तव्य वाले हैं। मीमांसक मानता है कि
प्रामाण्य की सिद्धि स्वतः ही होती है; तब नैयायिक कहता है कि प्रामाण्य की सिद्धि
परतः ही होती है। उपाध्यायजी ने पहले तो मीमांसक के मुख से स्वतःप्रामाण्य का ही
स्थापन कराया है; और पीछे उस का खण्डन नैयायिक के मुख से करा कर उस के द्वारा
स्थापित कराया है कि प्रामाण्य की सिद्धि परतः ही होती है। मीमांसक और नैयायिक
की परस्पर खण्डन-मण्डन वाली प्रस्तुत प्रामाण्यसिद्धिविपयक चर्चा प्रामाण्य के खास
'तद्धित तत्प्रकारकत्वरूप' दार्शनिकसंमत प्रकार पर ही कराई गई है। इस के पहले
उपाध्यायजी ने सैद्धान्तिकसंमत और तार्किकसंमत ऐसे अनेकविध प्रामाण्य के प्रकारों
को एक एक कर के चर्चा के लिए चुना है और अन्त में बतलाया है, कि ये सब प्रकार

१ The Psychological attitude of early Buddhist Philosophy: By Anagarika B. Govinda: P. 184. अभियम्मत्यसंगहो, ४.८।

२ देखो, नन्दीसूत्र की टीका, पृ० ७३।

प्रस्तुत चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं। केवल 'तद्वित तत्प्रकारकत्वरूप' उस का प्रकार ही प्रस्तुत स्वतः-परतस्त्व की सिद्धि की चर्चा के लिए उपयुक्त है। अनुपयोगी कह कर छोड दिए गए जिन और जितने प्रामाण्य के प्रकारों का, उपाच्यायजी ने विभिन्न दृष्टि से जैन शास्त्रानुसार ज्ञानबिन्दु में निदर्शन किया है, उन और उतने प्रकारों का वैसा निदर्शन किसी एक जैन प्रनथ में देखने में नहीं आता।

मीमांसक और नैयायिक की ज्ञानबिन्दुगत स्वतः-परतः प्रामाण्य वाली चर्चा नव्य-न्याय के परिष्कारों से जटिल बन गई है। उपाध्यायजी ने उदयन, गंगेश, रघुनाथ, पक्ष-धर आदि नव्य नैयायिकों के तथा मीमांसकों के प्रन्थों का जो आकंठ पान किया था उसी का उद्गार प्रस्तुत चर्चा में पथ पथ पर हम पाते हैं। प्रामाण्य की सिद्धि स्वतः मानना या परतः मानना या उभयरूप मानना यह प्रश्न जैन परंपरा के सामने उपस्थित हुआ। तब विद्यानिद् आदि ने बौद्ध मत को अपना कर अनेकान्त दृष्टि से यह कह दिया कि अभ्यास दशा में प्रामाण्य की सिद्धि स्वतः होती है और अनभ्यास दशा में परतः। उस के बाद तो फिर इस मुद्दे पर अनेक जैन तार्किकों ने संक्षेप और विस्तार से अनेकमुखी चर्चा की है। पर उपाध्यायजी की चर्चा उन पूर्वाचार्यों से निराली है। इस का मुख्य कारण है उपाध्यायजी का नव्य दर्शनशास्त्रों का सर्वाङ्गीण परिशीलन। चर्चा का उपसंहार करते हुए [ १४२,४३ ] उपाध्यायजी ने मीमांसक के पक्ष में और नैयायिक के पक्ष में आने वाले दोपों का अनेकान्त दृष्टि से परिहार कर के, दोनों पक्षों के समन्वय द्वारा जैन मन्तव्य स्थापित किया है।

#### ३. अवधि और मनःपर्याय की चर्चा

मति और श्रुत ज्ञान की विचारणा पूर्ण कर के प्रन्थकार ने क्रमशः अविध [ ६ ५१, ५२ ] और मनःपर्याय [६ ५३, ५४ ] की विचारणा की है। आर्य तत्त्वचिन्तक दो प्रकार के हुए हैं, जो भौतिक — लौकिक भूमिका वाले थे उन्हों ने भौतिक साधन अर्थात् इन्द्रिय-मन के द्वारा ही उत्पन्न होने वाले अनुभव मात्र पर विचार किया है। वे आध्यात्मिक अनुभव से परिचित न थे। पर दूसरे ऐसे भी तत्त्वचिन्तक हुए हैं जो आध्यात्मिक भूमिका वाले थे। जिन की भूमिका आध्यात्मिक — लोकोत्तर थी उन का अनुभव भी आध्यात्मिक रहा। आध्यात्मिक अनुभव मुख्यतया आत्मशक्ति की जागृति पर निर्भर है। भारतीय दर्शनों की सभी प्रधान शाखाओं में ऐसे आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन एकसा है। आध्यात्मिक अनुभव की पहुंच भौतिक जगन् के उस पार तक होती है। वैदिक, वौद्ध और जैन परंपरा के प्राचीन समझे जाने वाले प्रन्थों में, वैसे विविध आध्यात्मिक अनुभवों का, कहीं कहीं मिलते जुलते शब्दों में और कहीं दूसरे शब्दों में वर्णन मिलता है। जैन वाड्यय में आध्यात्मिक अनुभव — साक्षात्कार के तीन प्रकार वर्णित हैं — अविध, मनःपर्याय और केवल। अविध प्रत्यक्ष वह है जो इन्द्रियों के द्वारा आगम्य ऐसे सूक्ष्म,

१ देखो, प्रमाणपरीक्षा, पृ० ६३; तत्वार्थश्रो०, पृ० १७५; परीक्षामुख १.१३ । २ देखो, तत्त्वसंप्रह, पृ० ८१ । ्३ देखो, प्रमाणमीमांसा भाषाटिप्पण, पृ० १६ पं० १८ से ।

व्यविहत और विष्रकृष्ट मूर्त पदार्थों का साक्षात्कार कर सके। मनःपर्याय प्रत्यक्ष वह है जो मात्र मनोगत विविध अवस्थाओं का साक्षात्कार करे। इन दो प्रत्यक्षों का जैन वाङ्-मय में बहुत विस्तार और भेद-प्रभेद वाला मनोरञ्जक वर्णन है।

वैदिक दर्शन के अनेक प्रन्थों में — खास कर 'पातञ्जलयोगमूत्र' और उस के भाष्य आदि में — उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष का योगविभू निक्ष्य से स्पष्ट और आकर्षक वर्णन हैं। 'वंशेपिकसूत्र' के 'प्रशस्तपाद भाष्य' में भी थोडा-मा किन्तु स्पष्ट वर्णन हैं। बौद्ध दर्शन के 'मिन्झिमनिकाय' जैसे पुराने प्रन्थों में भी वैसे आध्यात्मिक प्रत्यक्ष का स्पष्ट वर्णन हैं। जैन परंपरा में पाया जाने वाला 'अवधिज्ञान' शब्द तो जैनेतर परंपराओं में देखा नहीं जाता पर जैन परंपरा का 'मनःपर्याय' शब्द तो 'परिचत्तज्ञान" या 'परिचत्त-विज्ञानना' जैसे सदशक्ष में अन्यत्र देखा जाता है। उक्त दो ज्ञानों की दर्शनान्तरीय तुलना इस प्रकार है —

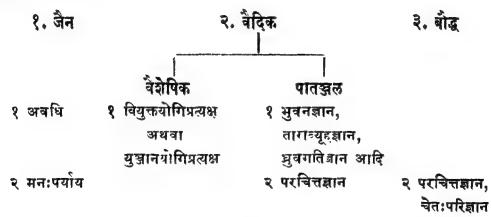

मनः पर्याय ज्ञान का विषय मन के द्वारा चिन्त्यमान वस्तु है या चिन्तनप्रवृत्त मनोद्रव्य की अवस्थाएँ हैं — इस विषय में जन परंपरा में ऐक मत्य नहीं। निर्युक्ति और तत्त्वार्थसूत्र एवं तत्त्वार्थसूत्रीय व्याक्याओं में पहला पक्ष वर्णित है; जब कि विशेषाव इयक भाष्य में दूसरे पक्ष का समर्थन किया गया है। परंतु योग भाष्य तथा मिक्झ मनिकाय में जो पर-चित्त ज्ञान का वर्णन है उस में केवल दूसरा ही पक्ष है जिस का समर्थन जिन भद्रगणि-क्ष माश्रमण ने किया है। योग भाष्यकार तथा मिक्झ मनिकायकार स्पष्ट शब्दों में यही कहते हैं कि ऐसे प्रत्यक्ष के द्वारा दूसरों के चित्त का ही साक्षात्कार होता है, चित्त के आलम्बन का नहीं। योग भाष्य में तो चित्त के आलम्बन का प्रहण हो न सकने के पक्ष में दली हैं मी दी गई हैं।

यहाँ विचारणीय बातें दो हैं - एक तो यह कि मनः पर्याय ज्ञान के विषय के बारे में जो जैन वाक्मय में दो पक्ष देखे जाते हैं, इस का स्पष्ट अर्थ क्या यह नहीं है कि पिछले

१ देखो, योगसूत्र विभूतिपाद, सूत्र १९.२६ इत्यादि । २ देखो, कंदलीटीका प्रहित प्रशस्तपादभाष्य, पृ० १८७ । ३ देखो, मिन्झमिनिकाय, सुत्त ६ । ४ "प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्"-योगसूत्र. ३.१९ । ५ देखो, अभिभम्मत्यसंगद्दो, ९.२४ । ६ देखो, प्रमाणमीमांसा, भाषाद्विष्पण पृ० ३७; तथा ज्ञानविन्दु, दिष्पण पृ० १०७ ।

वर्णनकारी साहित्ययुग में प्रन्थकार पुरानी आध्यात्मिक बातों का तार्किक वर्णन तो करते थे पर आध्यात्मिक अनुभव का युग बीत चुका था । दूसरी बात विचारणीय यह है कि योगभाष्य, मिक्झिमनिकाय और विशेषावश्यकभाष्य में पाया जाने वाला ऐकमत्य स्वतंत्र चिन्तन का परिणाम है या किसी एक का दूसरे पर असर भी है ?।

जैन वाङ्मय में अवधि और मनःपर्याय के संबन्ध में जो कुछ वर्णन है उस सब का उपयोग कर के उपाध्यायजी ने ज्ञानिबन्दु में उन दोनों ज्ञानों का ऐसा सुपरिष्कृत छक्षण किया है और छक्षणगत प्रत्येक विशेषण का ऐसा बुद्धिगम्य प्रयोजन बतलाया है जो अन्य किसी प्रन्थ में पाया नहीं जाता । उपाध्यायजी ने छक्षणविचार तो उक्त दोनों ज्ञानों के भेद को मान कर ही किया है, पर साथ ही उन्हों ने उक्त दोनों ज्ञानों का भेद न मानने वाली सिद्धसेन दिवाकर की दृष्टि का समर्थन मी [१५५-५६] बढ़े मार्मिक ढंगसे किया है।

#### ४. केवल ज्ञान की चर्चा

[ ६ ५७ ] अवधि और मनःपर्याय ज्ञान की चर्चा समाप्त करने के बाद उपाध्यायजी ने केवल ज्ञान की चर्चा शुरू की है, जो प्रन्थ के अन्त तक चली जाती है और प्रन्थ की समाप्ति के साथ ही पूर्ण होती है। प्रस्तुत प्रन्थ में अन्य ज्ञानों की अपेक्षा केवल ज्ञान की ही चर्चा अधिक विस्तृत है। मित आदि चार पूर्ववर्ती ज्ञानों की चर्चाने प्रन्थ का जितना भाग रोका है उस से कुछ कम दूना प्रन्थ-भाग अकेले केवल ज्ञान की चर्चाने रोका है। इस चर्चा में जिन अनेक प्रेमेयों पर उपाध्यायजी ने विचार किया है उन में से नीचे लिखे विचारों पर यहाँ कुछ विचार प्रदर्शित करना इष्ट है—

- (१) केवल ज्ञान के अस्तित्व की साधक युक्ति।
- (२) केवल ज्ञान के स्वरूप का परिष्कृत लक्षण।
- (३) केवल ज्ञान के उत्पादक कारणों का प्रश्न।
- (४) रागादि दोपों के झानावारकत्व तथा कर्मजन्यत्व का प्रश्न ।
- (५) नैरात्म्यभावना का निरास।
- (६) ब्रह्मज्ञान का निरास।
- (७) श्रुति और स्मृतियों का जैन मतानुकूल ज्याख्यान ।
- (८) कुछ ज्ञातव्य जैन मन्तव्यों का कथन।
- (९) केवल ज्ञान और केवल दर्शन के कम तथा मेदाभेद के संबंध में पूर्वाचार्यों के पक्षभेद।
- (१०) प्रनथकार का तात्पर्य तथा उन की खोपह विचारणा।

### (१) केवल ज्ञान के अस्तित्व की साधक युक्ति

[ ६५८ ] भारतीय तत्त्वचिन्तकों में जो आध्यात्मिक-शक्तिवादी हैं, उन में भी आध्यात्मिकशक्तिजन्य ज्ञान के बारे में संपूर्ण ऐकमत्य नहीं । आध्यात्मिकशक्तिजन्य

ज्ञान संक्षेप में दो प्रकार का माना गया है। एक तो वह जो इन्द्रियागम्य ऐसे सुक्ष्म मूर्त पदार्थों का साक्षात्कार कर सके। दूसरा वह जो मूर्त-अमूर्त सभी त्रैकालिक वस्तओं का एक साथ साक्षात्कार करे। इन में से पहले प्रकार का साक्षात्कार तो सभी आध्यात्मिक तत्त्वचिन्तकों को मान्य है, फिर चाहे नाम आदि के संबन्ध में भेद भले ही हो। पूर्व मीमांसक जो आध्यात्मिकशक्तिजन्य पूर्ण साक्षात्कार या सर्वज्ञत्व का विरोधी है उसे भी पहले प्रकार के आध्यात्मिकशक्तिजन्य अपूर्ण साक्षात्कार को मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । मतभेद हैं तो सिर्फ आध्यात्मिकशक्तिजन्य पूर्ण साक्षात्कार के हो सकने न हो सकने के विषय में । मीमांमक के सिवाय दूसरा कोई आध्यात्मिक बादी नहीं है जो ऐसे सार्वज्य – पूर्ण माश्चात्कार को न मानता हो । सभी सार्वज्यवादी परंपराओं के शास्त्रोंमें पूर्ण साक्षात्कार के अस्तित्व का वर्णन तो परापूर्व से चला ही आता है: पर प्रतिवादी के सामने उस की समर्थक युक्तियाँ हमेशा एक-सी नहीं रही हैं। इन में समय समय पर विकास होता रहा है। उपाध्यायजी ने प्रस्तुन प्रन्थ में सर्वज्ञत्व की समर्थक जिस युक्ति को उपस्थित किया है वह युक्ति उद्देशनः प्रतिवादी मीमांसकों के संमुख ही रखी गई है। मीमांसक का कहना है कि ऐसा कोई शास्त्रनिरपेक्ष मात्र आध्यात्मिकशक्तिजन्य पूर्ण ज्ञान हो नहीं सकता जो धर्माधर्म जैसे अतीन्द्रिय पदार्थों का भी साक्षात्कार कर सके। उस के सामने सार्वज्यवादियों की एक युक्ति यह रही है कि जो वस्तु सातिशय - तरतमभावापन्न होती है वह बढ़ते बढ़ते कहीं न कहीं पूर्ण दशाको प्राप्त कर लेती हैं। जैसे कि परिमाण। परिमाण छोटा भी है और तरतमभावसे बड़ा भी। अत एव वह आकाश आदि में पूर्ण काष्टाको प्राप्त देग्या जाता है। यही हाल ज्ञान का भी है। ज्ञान कहीं अल्प तो कहीं अधिक - इस तरह तरनमवाला देखा जाता है। अत एव वह कहीं न कहीं संपूर्ण भी होना चाहिए । जहाँ वह पूर्णकलाप्राप्त होगा वहीं सर्वज्ञ । इस युक्ति के द्वारा उपाध्यायजी ने भी ज्ञानविन्दु में केवल ज्ञान के अस्तित्व का समर्थन किया है।

यहाँ ऐतिहासिक दृष्टिसे यह प्रश्न है, कि प्रम्तुत युक्ति का मूल कहाँ तक पाया जाता है, ओर वह जैन परंपरा में कब से आई देखी जाती है। अभी तक के हमारे वाचन-चिन्तनसे हमें यही जान पड़ता है कि इस युक्ति का पुराणतम उल्लेख योगसूत्र के अलावा अन्यत्र नहीं है। हम पातंजल योगसूत्र के प्रथमपाद में 'तत्र निरितश्यं सर्वज्ञवीजम्' [१.२५.] ऐसा सूत्र पाते हैं, जिस में साफ तौर से यह वतलाया गया है कि ज्ञान का तारतम्य ही सर्वज्ञ के अस्तित्व का बीज है जो ईश्वर में पूर्णरूपेण विकसित है। इस सूत्र के ऊपर के भाष्य में व्यासने तो मानों सूत्र के विधान का आशय हस्तामलकवत् प्रकट किया है। न्याय-वैशेषिक परंपरा जो सार्वज्ञवादी है उस के सूत्र भाष्य आदि प्राचीन प्रनथों में इस सर्वज्ञास्तित्व की साधक युक्ति का उल्लेख नहीं है। हाँ, हम प्रशस्तपाद की टीका व्योमवती [ए० ५६०] में उस का उल्लेख पाते हैं। पर ऐसा कहना निर्युक्तिक नहीं होगा कि

१ सर्वज्ञलबाद के नुलनात्मक इतिहास के लिए देखो, प्रमाणमीमांसा भाषाटिप्पण, पृ० २०।

२ देखो, टिप्पण पृ० १०८. पं० १९ ।

क्योमवती का वह उड़ेख योगसूत्र तथा उस के भाष्य के बाद का ही है। काम की किसी भी अच्छी दलील का प्रयोग जब एक बार किसी के द्वारा चर्चाक्षेत्र में आ जाता है तब फिर आगे वह सर्वसाधारण हो जाता है। प्रस्तुत युक्ति के बारे में भी यही हुआ जान पड़ता है। संभवतः सांख्य-योग परंपराने उम युक्ति का आविष्कार किया फिर उसने न्याय-वैदोषिक तथा बौद्ध परंपरा के प्रन्थों में भी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया और इसी तरह वह जैन परंपरा में भी प्रतिष्ठित हुई।

जैन परंपरा के आगम, निर्मुक्ति, भाष्य आदि प्राचीन अनेक प्रन्थ सर्वज्ञत्व के वर्णन से भरे पड़े हैं, पर हमें उपर्युक्त ज्ञानतारतम्य वाली सर्वज्ञत्वसाधक युक्ति का सर्व प्रथम प्रयोग मह्नवादी की कृति में ही देखने को मिलता हैं। अभी यह कहना संभव नहीं कि मह्नवादी ने किस परंपरा से वह युक्ति अपनाई। पर इतना तो निश्चित है कि मह्नवादी के बाद के सभी दिगम्बर-श्रेताम्बर तार्किकों ने इस युक्ति का उदारतासे उपयोग किया है। उपाध्यायजी ने भी ज्ञानबिन्दु में केवलज्ञान के अस्तित्व को सिद्ध करने के वास्ते एक मात्र इसी युक्ति का प्रयोग तथा पहन्न किया है।

#### (२) केवलज्ञान का परिष्कृत लक्षण

[ ६ ५७ ] प्राचीन आगम, निर्युक्ति आदि प्रन्थों में तथा पीछे के तार्किक प्रन्थों में जहाँ कहीं केवल ज्ञान का स्वरूप जैन विद्वानों ने बतलाया है वहाँ स्थल अब्दों में इतना ही कहा गया है कि जो आत्ममात्रसापेक्ष या वाह्यसाधननिरपेक्ष साक्षात्कार, सब पदार्थी को अर्थात् त्रैकालिक द्रव्य-पर्यायों को त्रिषय करता है वही केवल ज्ञान है। उपाध्यायजी ने प्रस्तुत प्रनथ में केवल ज्ञान का ख़रूप तो वही माना है पर उन्हों ने उस का निरूपण ऐसी नवीन शैली से किया है जो उन के पहले के किसी जैन मन्थ में नहीं देखी जाती। उपाध्यायजी ने नैयायिक उदयन तथा गंगेश आदि की परिष्कृत परिभाषा में केवल जान के स्वरूप का लक्षण मविस्तर स्पष्ट किया है। इस जगह इन के लक्षण से संबंध रखने बाले दो मुद्दों पर दार्शनिक तुलना करनी प्राप्त है, जिनमें पहला है साक्षास्कारस्य का और दुसरा है सर्वविषयकत्व का। इन दोनों मुद्दों पर मीमांसकभिन्न सभी दाईनिकों का ऐक-मत्य है। अगर उन के कथन में थोडा अन्तर है तो वह सिर्फ परंपराभेद का ही हैं। न्याय-वैशेषिक दर्शन जब 'सर्व'विषयक साक्षात्कार का वर्णन करता है तब वह 'सर्व'शब्दसे अपनी परंपरा में प्रसिद्ध द्रव्य, गुण आदि सातों पदार्थों को संपूर्ण भाव से लेता है। सांख्य-योग जब 'सर्च'विपयक साक्षात्कार का चित्रण करता है तब वह अपनी परंपरा में प्रसिद्ध प्रकृति, पुरुष आदि २५ तस्त्रों के पूर्ण साक्षात्कार की बात कहता है। बौद्ध दर्शन 'सर्व'शब्द से अपनी परंपरा में प्रसिद्ध पद्ध स्कन्धों को संपूर्ण भाव से लेता है। वेदान्त दर्शन 'सर्व'शब्द से अपनी परंपरा में पारमार्थिक रूप से प्रसिद्ध एक मात्र पूर्ण ब्रह्म को ही लेता है। जैन दर्शन भी 'सर्व'शब्द से अपनी परंपरा में प्रसिद्ध सपर्याय पढ़ द्रव्यों को

१ बेसो, तत्त्वसंप्रह, पृ॰ ८२५। २ देसो, नयचक, लिखित प्रति, पृ॰ १२३ छ। ३ देसो, तत्त्वसंप्रह, का॰ ३१३४; तथा उसकी पश्चिका।

पूर्णरूपेण छेता है। इस तरह उपर्युक्त सभी दर्शन अपनी अपनी परंपरा के अनुसार माने जाने वाले सब पदार्थों को ले कर उन का पूर्ण साक्षात्कार मानते हैं, और तद्दनुसारी छक्षण भी करते हैं। पर इस लक्षणगत उक्त सर्वविषयकत्व तथा साक्षात्कारत्व के विरुद्ध मीमांसक की सद्दत आपित्त है।

मीमांसक सर्वज्ञवादियों से कहना है कि — अगर सर्वज्ञ का तुम लोग नीचे लिखे पांच अर्थों में से कोई भी अर्थ करो तो तुम्हारे विरुद्ध मेरी आपत्ति नहीं । अगर तुम लोग यह कहो कि — सर्वज्ञ का मानी है 'सर्व' शब्द को जानने वाला (१); या यह कहो कि — सर्वज्ञ शब्द से हमारा अभिप्राय है तेल, पानी आदि किसी एक चीज को पूर्ण रूपेण जानना (२); या यह कहो कि — सर्वज्ञ शब्द के सारे जगत को मान्न सामान्य रूपेण जानना (३); या यह कहो कि — सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है हमारी अपनी अपनी परंपरा में जो जो तत्त्व शास्त्रसिद्ध हैं उन का शास्त्र द्वारा पूर्णज्ञान (४); या यह कहो कि — सर्वज्ञ शब्द से हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है कि जो जो वस्तु, जिस जिस प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाण गम्य है उन सब वस्तुओं को उन के प्राहक सब प्रमाणों के द्वारा यथा-संभव जानना (५); वहीं सर्वज्ञत्व है। इन पांचों में से तो किसी पक्ष के सामने मीमांसक की आपत्ति नहीं; क्यों कि मीमांसक उक्त पांचों पक्षों के स्वीकार के द्वारा फलित होने वाला सर्वज्ञत्व मानता ही है। उस की आपत्ति है तो इस पर कि ऐसा कोई साक्षात्कार (प्रत्यक्ष) हो नहीं सकता जो जगन के संपूर्ण पदार्थों को पूर्णक्षण कम से या युगपत् जान सके। मीमांसक को साक्षात्कारत्व मान्य है, पर वह असर्वविषयक ज्ञान में। उसे सर्वविषयकत्व भी अभिप्रेत है, पर वह शास्त्रजन्य परोश्च ज्ञान ही में।

इस तरह केवल ज्ञान के स्वरूप के विरुद्ध सब से अवल और पुरानी आपित उठाने बाला है मीमांसक। उस को सभी सर्वज्ञवादियों ने अपने अपने ढंगसे जवाब दिया है। उपाध्यायजी ने भी केवल ज्ञान के स्वरूप का परिष्कृत लक्षण करके, उस विषय में मीमांसकसंमत स्वरूप के विरुद्ध ही जैन मन्तन्य है, यह बात वतलाई है।

यहाँ प्रसंगवश एक बात और भी जान लेनी जरूरी है। वह यह कि यद्यपि वेदान्त दर्शन भी अन्य सर्वज्ञवादियों की तरह सर्व — पूर्ण ब्रह्मविषयक साक्षात्कार मान कर अपने को सर्वसाक्षात्कारात्मक केवल ज्ञान का मानने वाला बतलाता है और मीमांसक के मन्तव्य से जुदा पड़ता है; फिर भी एक मुद्दे पर मीमांसक और वेदान्त की एकवाक्यता है। वह मुद्दा है शास्त्रसापेक्षता का। मीमांसक कहता है कि सर्वविषयक परोक्ष ज्ञान भी शास्त्र के सिवाय हो नहीं सकता। वेदान्त ब्रह्मसाक्षात्काररूप सर्वसाक्षात्कार को मान कर भी उसी बात को कहता है। क्यों कि वेदान्त का मत है कि ब्रह्मज्ञान भले ही साक्षात्काररूप हो, पर उस का संभव वेदान्तशास्त्र के सिवाय नहीं है। इस तरह मूल में एक ही वेदनपथ पर प्रिक्षत मीमांसक और वेदान्त का केवल ज्ञान के स्वरूप के विषय में मतभेद

१ देखो, तत्त्वसंप्रद्द, का॰ ३१२९ से ।

होते हुए भी उस के उत्पादक कारण रूप से एक मात्र वेदशास्त्र का स्वीकार करने में कोई भी मतभेद नहीं।

#### (३) केवलज्ञान के उत्पादक कारणों का प्रश्न

[६५९] केवल ज्ञान के उत्पादक कारण अनेक हैं, जैसे — भावना, अदृष्ट, विशिष्ट शब्द और आवरणक्षय आदि। इन में किसी एक को प्राधान्य और बाकी को अप्राधान्य दे कर विभिन्न दार्शनिकों ने केवल ज्ञान की उत्पत्ति के जुदे जुदे कारण स्थापित किए हैं। उदाहरणार्थ — सांख्य-योग और बौद्ध दर्शन केवल ज्ञान के जनकरूप से भावना का प्रतिपादन करते हैं, जब कि न्याय-वैशेषिक दर्शन योगज अदृष्ट को केवलज्ञानजनक बत-लाते हैं। वेदान्त 'तत्त्वमसि' जैसे महावाक्य को केवल ज्ञान का जनक मानता है, जब कि जैन दर्शन केवलज्ञानजनकरूप से आवरण — कर्म — क्षय का ही स्थापन करता है। उपाध्यायजी ने भी प्रस्तुत ग्रन्थ में कर्मश्चय को ही केवलज्ञानजनक स्थापित करने के लिए अन्य पश्चों का निराम किया है।

मीमांसा जो मूल में केवल ज्ञान के ही विरुद्ध है उस ने सर्वज्ञत्व का असंभव दिखाने के लिए भावनामूलक' सर्वज्ञत्ववादी के सामने यह दलील की है कि - भावनाजन्य ज्ञान यथार्थ हो ही नहीं सकता; जैसा कि कामुक व्यक्ति का भावनामुलक स्वाप्तिक कामिनी-साक्षात्कार । [ ६६१ ] दूसरे यह, कि भावनाज्ञान परीक्ष होने से अपरोक्ष सार्वज्य का जनक भी नहीं हो मकता। तीमरे यह, कि अगर भावना को सार्वज्यजनक माना जाय तो एक अधिक प्रमाण भी [ पृ० २०. पं० २३ ] मानना पहेगा । मीमांसा के द्वारा दिये गए उक्त तीनों दोषों में से पहले दो दोषों का उद्धार तो बौद्ध, सांख्य-योग आदि सभी भावनाकारणवादी एक-सा करते हैं, जब कि उपाध्यायजी उक्त तीनों दोषों का उद्घार अपना सिद्धान्तभेद [ ६६२ ] बतला कर ही करते हैं। वे ज्ञानबिन्दु में कर्मक्ष्य पक्ष पर ही भार दे कर कहते हैं कि वास्तव में तो सार्वज्य का कारण है कर्मक्षय ही। कर्मक्षय को प्रधान मानने में उन का अभिप्राय यह है कि वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का अव्यवहित कारण है। उन्हों ने भावना को कारण नहीं माना, सो अप्राधान्य की दृष्टि से । वे स्पष्ट कहते हैं कि - भावना जो शुक्रध्यान का ही नामान्तर है वह केवल ज्ञान की उत्पादक अवदय हैं; पर कर्मक्षय के द्वारा ही। अत एव भावना केवल ज्ञान का अव्य-बहित कारण न होने से कर्मक्षय की अपेक्षा अप्रधान ही है। जिस युक्ति से उन्हों ने भावनाकारणवाद का निरास किया है उसी युक्ति से उन्हों ने अदृष्टकारणवाद का भी निरास [ ६६३ ] किया है। वे कहते हैं कि अगर योगजन्य अदृष्ट सार्वज्य का कारण हो तब भी वह कर्मरूप प्रतिबन्धक के नाश के सिवाय सार्वज्य पैदा नहीं कर सकता। ऐसी हालत में अदृष्ट की अपेक्षा कर्मक्षय ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति में प्रधान कारण सिद्ध होता है। शब्दकारणवाद का निरास उपाध्यायजी ने यही कह कर किया है कि - सह-कारी कारण कैसे ही क्यों न हों, पर परोक्ष ज्ञान का जनक शब्द कभी उन के सहकार से अपरोक्ष ज्ञान का जनक नहीं बन सकता।

१ बेखो, टिप्पण, पूर १०८ पंर २३ से।

सार्वज्य की उत्पत्ति का क्रम सब दर्शनों का समान ही है। परिभाषा भेद भी नहीं-सा है। इस बात की प्रतीति नीचे की गई तुलना से हो जायगी।

१ जैन २ बौद्ध ३ सांख्य-योग ४ न्याय-वंशेषिक ५ वेदान्त ९ सम्यग्दर्शन १ सम्यग्दृष्टि १ विवेकण्याति १ सम्बद्धान १ सम्यग्दर्शन २ रागादि क्षेत्रों २ अपकश्रेणीका -२ प्रसंख्यान -२ गगादिहास का २ रागादिहास का के इास का रागादि के हास संप्रजात समाधि प्रारंभ **प्रारं** भ का - प्रारंभ प्रारंभ का प्रारंभ 3 शुक्छध्यान के बरू ३ भावना के बरू 3 असंप्रज्ञात --३ असंप्रज्ञात - धर्म-३ भावना-निदि-से मोहनीय का-से क्षेत्रावरण का धर्ममेघ समाधि मेघ समाधि ध्यासन के बक्त रागाविदोष का भात्यन्तिक क्षय द्वारा रागादि से क्रेशों का अय द्वारा रागादि आत्यन्तिक क्षय क्लेशकर्म की क्रेशकर्म की आत्यन्तिक निवृत्ति आस्पन्तिक निवृत्ति ४ ज्ञानावरण के ४ भावना के प्रकर्ष ४ प्रकाशावरण के ४ समाधिजन्य ४ महासाक्षात्कार से जेयावरण के सर्वथा नाश नाश द्वारा भर्मे द्वारा सार्वज्य के द्वारा अज्ञा-द्वारा सर्वज्ञत्व सर्वथा नाश के मार्चक्र नावि का विकय द्वारा सर्वज्ञन्व

### (४) रागादि दोषों का विचार

[ ६६५ ] सर्वज्ञ ज्ञान की उत्पत्ति के ऋम के संबंध में जो तुलना ऊपर की गई है उस से स्पष्ट है कि राग, द्वेप आदि क्लेशों को ही सब दाई निक केवल ज्ञान का आवारक मानते हैं। सब के मत से केवल ज्ञान की उत्पत्ति तभी संभव है जब कि उक्त दोषों का सर्वधा नाश हो । इस तरह उपाध्यायजी ने रागादि दोषों में सर्वसंमत केवल-ज्ञाना-वारकत्व का समर्थन किया है, और पीछे उन्हों ने रागादि दोषों को कर्मजन्य स्थापित किया है। राग, द्वेप आदि जो चित्तगत या आत्मगत दोष हैं उन का मुख्य कारण कर्म अर्थात जन्म-जन्मान्तर में संचित आत्मगत दोप ही हैं। ऐसा स्थापन करने में उपाध्यायजी का तात्पर्य पुनर्जन्मवाद का स्वीकार करना है । उपाध्यायजी आस्तिकदर्शनसंमत पनर्जन्मवाद की प्रक्रिया का आश्रय ले कर ही केवल ज्ञान की प्रक्रिया का विचार करते हैं। अत एव इस प्रसंग में उन्हों ने रागादि दोपों को कर्मजन्य या पुनर्जन्ममूलक न मानने वाले मतों की समीक्षा भी की है। ऐसे मत तीन हैं। जिन में से एक मत [६६६] यह है, कि राग कफजन्य है, द्वेप पित्तजन्य है और मोह वातजन्य है। दूसरा मत [ ६ ६ ७ ] यह है, कि राग शुक्रोपचयजन्य है इत्यादि । तीसरा मत [ ६ ६८ ] यह है, कि शरीर में पृथ्वी और जल तत्त्व की वृद्धि से राग पैदा होता है, तेजो और वायु की वृद्धि से द्वेष पैदा होता है, जल और वायु की वृद्धि से मोह पैदा होता है । इन तीनों मतों में राग, द्वेष और मोह का कारण मनोगत या आत्मगत कर्म न मान कर शरीरगत वैषम्य ही माना गया है। यद्यपि उक्त तीनों मतों के अनुसार राग, द्वेष और मोह के कारण भिन्न भिन्न हैं; फिर भी उन तीनों मत की मूल दृष्टि एक ही है और वह यह है कि पुनर्जन्म या पुनर्जन्मसंबद्ध कर्म मान कर राग, द्वेष आदि दोषों की उपपत्ति घटाने

की कोई जरूरत नहीं है। शरीरगत दोषों के द्वारा या शरीरगत वैषम्य के द्वारा ही रागादि की उपपत्ति घटाई जा सकती है।

यहापि उक्त तीनों मतों में से पहले ही को उपाध्यायजी ने बाईस्पत्य अर्थात चार्वाक मत कहा है; फिर भी विचार करने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि उक्त तीनों मतों की आधारभृत मूल दृष्टि, पुनर्जनम बिना माने ही वर्त्तमान शरीर का आश्रय ले कर विचार करने वाली होने से. असल में चार्वाक दृष्टि ही है। इसी दृष्टि का आश्रय ले कर चिकि-त्साज्ञास्त्र प्रथम मत को उपस्थित करता है: जब कि कामज्ञास्त्र दूसरे मत को उपस्थित करता है। तीसरा मत संभवतः हठयोग का है। उक्त तीनों की समाछोचना कर के उपाध्यायजी ने यह बतलाया है कि राग, द्वेप और मोह के उपशमन तथा क्षय का सचा व मुख्य उपाय आध्यात्मिक अर्थात ज्ञान-ध्यान द्वारा आत्मशृद्धि करना ही है: नहीं कि इक्त तीनों मतों के द्वारा प्रतिपादन किए जाने वाले मात्र भौतिक उपाय । प्रथम मत के पुरस्कर्ताओं ने वात, पित्त, कफ इन तीन धातुओं के साम्य सम्पादन को ही रागादि दोषों के शमन का उपाय माना है। दूसरे मत के स्थापकों ने समुचित कामसेवन आदि को ही रागादि दोपों का शमनोपाय माना है। तीसरे मत के ममर्थकोंने प्रथिवी. जल आदि तत्त्वों के समीकरण को ही रागादि दोषों का उपशमनोपाय माना है। उपाध्यायजी ने उक्त तीनों मतों की समालोचना में यही बतलाने की कोशिश की है कि समालोच्य तीनों मतों के द्वारा, जो जो रागादि के शमन का उपाय बतलाया जाता है वह वास्तव में राग आदि दोपों का शमन कर ही नहीं सकता। वे कहते हैं कि वात आदि धातुओं का कितना ही साम्य क्यों न सम्यादित किया जाय, समुचित कामसेवन आदि भी क्यों न किया जाय, पृथिवी आदि तत्त्वों का समीकरण भी क्यों न किया जाय, फिर भी जब तक आत्म शुद्धि नहीं होती तब तक राग-द्वेप आदि दोषों का प्रवाह भी सुख नहीं सकता । इस समालोचना से उपाध्यायजी ने पनर्जनमवादिसम्मत आध्यात्मिक मार्ग का ही समर्थन किया है।

उपाध्यायजी की प्रस्तुत समालोचना कोई सर्वथा नयी वस्तु नहीं है। भारत वर्ष में आध्यात्मिक दृष्टि वाले भौतिक दृष्टि का निरास हजारों वर्ष पहले से करते आए हैं। वही उपाध्यायजीने भी किया है – पर शैली उनकी नयी है। 'ज्ञानविन्दु' में उपाध्यायजी ने उपर्युक्त तीनों मतों की जो समालोचना की है वह धर्मकी नि के 'प्रमाणवार्तिक' और शान्तरक्षित के 'त्त्वसंग्रह' में भी पायी जाती है।

## (५) नैरात्म्यभावना का निराम

[ § ६९ ] पहले तुलना द्वारा यह दिखाया जा चुका है कि सभी आध्यात्मिक दर्शन भावना — ध्यान द्वारा ही अज्ञान का सर्वथा नाश और केवल ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। जब सार्वज्य प्राप्ति के लिए भावना आवश्यक है तब यह भी विचार करना प्राप्त है कि वह भावना कैसी अर्थात् किंविपयक ?। भावना के स्वकृष विषयक प्रश्न का जवाब सब का एक नहीं है। दार्शनिक शास्त्रों में पाई जाने वाली भावना संक्षेप में तीन प्रकार की

१ देखों, दिप्पण, ए० १०९ पं॰ २६ से।

है - नैरात्म्यभावना, ब्रह्मभावना और विवेकभावना। नैरात्म्यभावना बौद्धों की है?। ब्रह्मभावना औपनिषद दर्शन की है। बाकी के सब दर्शन विवेकभावना मानते हैं। नैगल्यभावना वह है - जिस में यह विश्वास किया जाता है कि स्थिर आत्मा जेसी या दृत्य जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ है वह सब क्षणिक एवं अस्थिर ही है। इस के विपरीत ब्रह्मभावना वह है - जिस में यह विश्वास किया जाता है कि ब्रह्म अर्थान आत्म-तत्त्व के सिवाय और कोई वस्तु पारमार्थिक नहीं है; तथा आत्म-तत्त्व भी भिन्न भिन्न नहीं है। विवेकभावना वह है – जो आत्मा और जड़ दोनों द्रव्यों का पारमार्थिक और स्वतन्त्र अस्तित्व मान कर चलती है। विवेकभावना को भेदभावना भी कह सकते हैं। क्यों कि उस में जड़ और चेतन के पारस्परिक भेद की तरह जड तत्त्व में तथा चेतन तत्त्व में भी भेद मानने का अवकाश है। उक्त तीनों भावनाएँ खरूप में एक दूसरे से बिलकुल विरुद्ध हैं, फिर भी उन के द्वारा उदेश्य सिद्धि में कोई अन्तर नहीं पड़ता। तैरात्म्यभावना के समर्थक बौद्ध कहते हैं कि अगर आत्मा जैसी कोई स्थिर वस्तु हो तो उस पर स्नेह भी शाश्वत रहेगा; जिस से तृष्णामूलक सुख में राग और दुःख में द्वेप होता है । जब तक सुख-राग और दु:ख-देष हो तब तक प्रवृत्ति-निवृत्ति - संसार का चक्र भी हक नहीं सकता। अत एव जिसे संसार की छोडना हो उस के लिए सरल व मुख्य उपाय आत्माभिनिवेश छोडना ही है। बौद्ध दृष्टि के अनुसार सारे दोपों की जड केवल स्थिर आत्म-तत्त्व के स्वीकार में है। एक बार उस अभिनिवेश का सर्वथा परित्याग किया फिर तो न रहेगा वांस और न बजेगी बाँसुरी - अर्थान् जड़ के कट जाने से स्नेह और तृष्णामूलक संसारचक अपने आप बंध पड जायगा।

ब्रह्मभावना के समर्थक कहते हैं कि अज्ञान ही दुःख व संसार की जड़ है। हम आत्मभिन्न वस्तुओं को पारमार्थिक मान कर उन पर अहंत्व-ममत्व धारण करते हैं, और तभी रागद्वेपमूलक प्रवृत्ति-निवृत्ति का चक्र चलता है । अगर हम ब्रह्मभिन्न वस्तुओं में पारमार्थिकत्व मानना छोड़ दें और एक मात्र ब्रह्मका ही पारमार्थिकत्व मान लें तब अज्ञानमूलक अहंत्व-ममत्व की बुद्धि नष्ट हो जाने से तन्मूलक राग-द्वेषजन्य प्रवृत्ति-निवृत्ति का चक्र अपने आप ही रुक जायगा।

विवेकभावना के समर्थक कहते हैं कि आत्मा और जड़ दोनों में पारमार्थिकत्व बुद्धि हुई इतने मात्र से अहंत्व-ममत्व पैदा नहीं होता और न आत्मा को स्थिर मानने मात्र से रागद्वेषादि की प्रयुत्ति होती है। उन का मन्तव्य है कि आत्मा को आत्मरूप न समझना और अनात्मा को अनात्मरूप न समझना यह अज्ञान है। अत एव जड़में आत्म-बुद्धि और आत्मामें जडत्व की या शून्यत्व की बुद्धि करना यही अज्ञान है । इस अज्ञान को दर करने के लिए विवेकभावना की आवश्यकता है।

उपाध्यायजी जैन दृष्टि के अनुसार विवेकभावना के अवलंबी हैं। यद्यपि विवेक-भावना के अवलंबी सांख्य-योग तथा न्याय-वैशेषिक के साथ जैन दर्शन का थोड़ा

१ देखो, टिप्पण पृ० १०९ एं० ३०। 7

मतभेद अवश्य हैं — फिर भी उपाध्यायजी ने प्रम्तुत बन्थ में नैरात्म्यभावना और ब्रह्म-भावना के ऊपर ही खास तीर से प्रहार करना चाहा है। इस का सवव यह है कि सांख्य-योगादिसंमत विवेकभावना जनसंमत विवेकभावना से उतनी दूर या विरुद्ध नहीं जितनी कि नैरात्म्यभावना ऑर ब्रह्मभावना है। नेरात्म्यभावना के खण्डन में उपाध्यायजी ने खाम कर बोद्धसंमत क्षणभंग बाद का ही खण्डन किया है। उस खण्डनमें उनकी मुख्य दलील यह रही है कि एकान्त क्षणिकत्व वाद के साथ बन्ध और मोक्षकी विचारसरणि मेल नहीं खाती है। यद्यपि उपाध्यायजी ने जैसा नैरात्म्यभावना का नामोहेख पूर्वक खण्डन किया है वैसा ब्रह्मभावना का नामोहेख पूर्वक खण्डन किया है वैसा ब्रह्मभावना का नामोहेख पूर्वक खण्डन नहीं किया है, फिर भी उन्हों ने आगे जाकर अति विस्तार से वेदान्तसंमत सारी प्रक्रिया का जो खण्डन किया है उस में ब्रह्मभावना का निरास अपने आप ही समा जाता है।

#### (६) ब्रह्मज्ञान का निराम

[ ६०३ ] क्षणभंग वाद का निरास करने के बाद उपाध्यायजी अद्वेतवादिसंमत ब्रह्मज्ञान, जो जैनदर्शनसंमन केवलज्ञान स्थानीय है, उस का खण्डन शुरू करते हैं। मुख्यतया मधुमृदन सरस्वती के ब्रन्थों को ही सामने रख कर उन में प्रतिपादित ब्रह्महान की प्रक्रिया का निरास करते हैं । मध्सुदुन सरखती शाङ्कर वेदान्त के असा-धारण नव्य विद्वान् हैं, जो ईमा की सोलह्बी शनाब्दी में हुए हैं। अर्द्वनिसिद्धिः सिद्धान्तविन्द, वेदान्तकल्पलितका आदि अनेक गंभीर और विद्वनमान्य प्रनथ उन के वनाए हुए हैं । उन में से मुख्यतया वेदान्तकल्वलतिका का उपयोग प्रस्तुत प्रन्थ में उपाध्यायजी ने किया हुँ। मधुसूदन सरस्वती ने वेदान्तकल्पलतिका में जिस विस्तार से और जिस परिभापामें ब्रह्मज्ञान का वर्णन किया है उपाध्यायजी ने भी ठीक उसी विस्तार से उसी परिभाषा में प्रस्तुत ज्ञानविन्दु में खण्डन किया है । शाङ्करसंमन अद्वेत ब्रह्मज्ञानप्रक्रिया का विशेध सभी इतवादी दर्शन एक सा करते हैं। उपाध्यायजी ने भी वैसाही विरोध किया है पर पर्यवसान में थोड़ासा अन्तर है । बह यह कि जब दूसरे इतवादी अहैतदर्शन के खण्डन के बाद अपना अपना अभिनत हैत स्थापन करते हैं, तब उपाध्यायजी ब्रह्मज्ञान के खण्डन के द्वारा जैनदर्शनसंमत द्वैत-प्रक्रिया का ही स्पष्टतया स्थापन करते हैं। अत एव यह तो कह ने की जरूरत ही नहीं कि उपाध्यायजी की खण्डन युक्तियाँ प्रायः वे ही हैं जो अन्य द्वेतवादियों की होती हैं।

प्रस्तुत खण्डन में उपाध्यायजी ने मुख्यनया चार मुद्दों पर आपत्ति उठाई है। (१) [६७३] अखण्ड त्रह्म का अस्तित्व । (२) [६८४] ब्रह्माकार और ब्रह्म-विषयक निर्विकल्पक गृत्ति । (३) [६५४] ऐसी गृत्ति का शब्दमात्रजन्यत्व । (४) [६७५] ब्रह्मां पर तरह तरह से आपत्ति उठा कर अन्तमें यदी बतलाया है कि अद्वैतसंमत ब्रह्मज्ञान तथा उस के

१ देखो, टिप्पण पृ० १०९. पं० ६ तथा पृ० १११. पं० ३०।

द्वारा अज्ञाननिवृत्ति की प्रक्रिया ही सदोप और त्रुटिपूर्ण है । इस खण्डन प्रसंग में उन्हों ने एक वेदान्तसंमत अति रमणीय और विचारणीय प्रक्रिया का भी सविस्तर उद्घेख कर के खण्डन किया है। वह प्रक्रिया इस प्रकार है-[६७६] वेदान्त पार-मार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक एसी तीन सत्ताएँ मानता है जो अज्ञानगत तीन शक्तियों का कार्य है। अज्ञान की प्रथमा शक्ति ब्रह्ममिन्न वस्तुओं में पारमार्थिकत्व बद्धि पैटा करती है जिस के वशीभूत हो कर लोग बाह्य वस्तुओं को पारमार्थिक मानते और कहते हैं। नैयायिकादि दर्शन, जो आत्मिमिन्न वस्तुओं का भी पारमार्थिकत्व मानते हैं. वह अज्ञानगत प्रथम शक्ति का ही परिणाम है अर्थात आत्मभिन्न बाह्य वस्तुओं को पारमार्थिक समझने वाले सभी दर्शन प्रथमशक्तिगर्भित अज्ञानजनित हैं। जब वेदान्तवाक्य से ब्रह्मविपयक श्रवणादि का परिपाक होता है तब वह अज्ञान की प्रथम शक्ति निवृत्त होती है जिस का कि कार्य था प्रपञ्च में पारमार्थिकत्व बुद्धि करना। प्रथम शक्ति के नियन होते ही उस की दूसरी शक्ति अपना कार्य करती है। वह कार्य है प्रपद्ध में व्यावहारिकत्व की प्रतीति । जिम ने श्रवण, मनन, निदिध्यासन सिद्ध किया हो वह प्रपद्ध में पारमार्थिकत्व कभी जान नहीं सकता पर दमरी शक्ति द्वारा उसे प्रपद्ध में व्यावहारिकत्व की प्रतीति अवस्य होती है । ब्रह्मसाक्षात्कार से दूसरी शक्ति का नाश होतं ही तज्जन्य व्यावहारिकत्व प्रतीति का भी नाश हो जाता है। जो ब्रह्मसाक्षात्कार-वान हो वह प्रपक्ष को व्यावहारिक रूप से नहीं जानता; पर तीसरी शक्ति के शेप रहने से उस के वल से वह प्रपन्न को प्रातिभासिक रूप से प्रतीत करता है । वह तीसरी शक्ति तथा उस का प्रातिभासिक प्रतीतिक्य कार्य ये दोनों अंतिम बोध के साथ नियूत्त होते हैं और तभी बन्ध-मोक्ष की प्रक्रिया भी समाप्त होती है।

उपाध्यायजी ने उपर्युक्त वेदान्त प्रक्रिया का बलपूर्वक खण्डन किया है। क्यों कि अगर वे उस प्रक्रिया का खण्डन न करें तो इस का फलितार्थ यह होता है कि वेदान्त के कथनानुसार जैन दर्शन भी प्रथमशक्तियुक्त अज्ञान का ही विलास है अत एव असल है। उपाध्यायजी मौके मौके पर जैन दर्शन की यथार्थता ही सावित करना चाहते हैं। अत एव उन्हों ने पूर्वाचार्य हरिभद्र की प्रसिद्ध उक्ति [पू० १.२६] — जिस में पृथ्वी आदि वाह्य तक्त्वों की तथा रागादिदोपरूप आन्तरिक वस्तुओं की वास्तविकता का चित्रण है — उस का हवाला दे कर वेदान्त की उपर्युक्त अज्ञानशक्ति-प्रक्रिया का खण्डन किया है।

इस जगह वेदान्त की उपर्युक्त अज्ञानगत त्रिविध शक्ति की त्रिविध सृष्टि वाली प्रिक्रिया के साथ जैनदर्शन की त्रिविध आत्मभाव वाली प्रिक्रिया की तुलना की जा सकती है।

जैन दर्शन के अनुसार बहिरात्मा, जो मिध्यादृष्टि होने के कारण तीव्रतम कपाय और तीव्रतम अज्ञान के उदय से युक्त है अत एव जो अनात्माको आत्मा मान कर सिर्फ उसीमें प्रवृत्त होता है, वह वेदान्तानुसारी आद्यशक्तियुक्त अज्ञान के बल से प्रपञ्ज में पारमार्थिकत्व की प्रतीति करने वाले के स्थान में है। जिस की जैन दर्शन अंतरात्मा अर्थात् अन्य वस्तुओं के अहंत्व-ममस्य की ओर से उदासीन हो कर उत्तरोत्तर शुद्ध आत्मस्वरूप में लीन होने की ओर बढ़ने वाला कहता है, वह वेदान्तानुसारी अज्ञानगत दूसरी शक्ति के द्वारा व्यावहारिकसत्त्वप्रतीति करने वाले व्यक्ति के स्थान में है। क्यों कि जैनदर्शन संमत अंतरात्मा उसी तरह आत्मविषयक अवण-मनन-निदिध्या-सन वाला होता है, जिस तरह वेदान्त संमत व्यावहारिकसत्त्वप्रतीति वाला ब्रह्म के अवण-मनन-निदिध्यासन में। जैनदर्शनसंमत परमात्मा जो तेरहवें गुणस्थान में वर्तमान होने के कारण द्रव्य मनोयोग वाला है वह वेदान्तसंमत अज्ञानगत तृतीय-शक्तिजन्य प्रतिभासिकसत्त्वप्रतीति वाले व्यक्ति के स्थान में है। क्यों कि वह अज्ञान से सर्वथा मुक्त होने पर भी दग्धरज्जकल्प भवोपप्रहिकर्म के संबंध से वचन आदि में प्रवृत्ति करता है। जैसा कि प्रातिभासिकसत्त्वप्रतीति वाला व्यक्ति ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर भी प्रयुद्ध का प्रतिभास मात्र करता है। जैन दर्शन, जिस को शैलेशी अवस्था प्राप्त आत्मा या मुक्त आत्मा कहता है वह वेदान्त संमत अज्ञानजन्य त्रिविध सृष्टि से पर अंतिमबोध वाले व्यक्ति के स्थान में है। क्यों कि उसे अब मन, वचन, काय का कोई विकल्पप्रसंग नहीं रहता, जैसा कि वेदान्तसंमत अंतिम ब्रह्मबोध वाले को प्रयुद्ध में किसी भी प्रकार की सत्त्वप्रतीति नहीं रहती।

## (७) श्रुति और स्पृतियों का जैनमतानुकूल व्याख्यान

[ § ८८ ] वेदान्तप्रक्रिया की समालोचना करते समय उपाध्यायजी ने वेदान्त-संमत वाक्यों में से ही जैनसंमत प्रक्रिया फलित करने का भी प्रयन्न किया है। उन्हों ने ऐसे अनेक श्रुति-स्मृति गत वाक्य उद्धृत किए हैं जो ब्रह्मज्ञान, एवं उस के द्वारा अज्ञान के नाशका, तथा अंत में ब्रह्मभाव प्राप्ति का वर्णन करते हैं। उन्हीं वाक्यों में से जैनप्रक्रिया फलित करते हुए उपाध्यायजी कहते हैं कि ये सभी श्रुति-स्मृतियाँ जैनसंमत कर्म के व्यवधायकत्व का तथा श्रीणकर्मत्वरूप जैनसंमत ब्रह्मभाव का ही वर्णन करती हैं। भारतीय दार्शनिकों की यह परिपाटी रही है कि पहले अपने पक्ष के सयुक्तिक समर्थन के द्वारा प्रतिवादी के पक्ष का निरास करना और अंतमें संभव हो तो प्रतिवादी के मान्य शास्त्रवाक्यों में से ही अपने पक्षको फलित कर के बतलाना। उपाध्यायजी ने भी यही किया है।

## (८) कुछ ज्ञातव्य जैनमन्तव्यों का कथन

ब्रह्मज्ञान की प्रक्रिया में आने वाले जुदे जुदे मुद्दों का निरास करते समय उपाध्या-यजी ने उस उस स्थान में कुछ जैनदर्शनसंमत मुद्दों का भी स्पष्टीकरण किया है। कहीं तो वह स्पष्टीकरण उन्हों ने सिद्धसेन की सन्मतिगत गाथाओं के आधार से किया है और कहीं युक्ति और जैनशास्त्राभ्यास के बल से। जैन प्रक्रिया के अभ्यासियों के लिए ऐसे कुछ मन्तव्यों का निर्देश यहाँ कर देना जरूरी है।

- (१) जैन दृष्टि से निर्विकल्पक बोध का अर्थ।
- (२) अध की तरह अद्यभिन्न में भी निर्विकल्पक बोध का संभव।

- (३) निर्विकल्पक और सविकल्पक बोध का अनेकान्त ।
- (४) निर्विकल्पक बोध मी शाब्द नहीं है किन्तु मानसिक है ऐसा समर्थन।
- (५) निर्विकल्पक बोध भी अवग्रह रूप नहीं किन्तु अपाय रूप है ऐसा प्रति-पादन ।
- (१) [६९०] वेदान्तप्रक्रिया कहती है कि जब ब्रह्मविषयक निर्विकल्प बोध होता है तब वह ब्रह्म मात्र के अस्तित्व को तथा भिन्न जगत् के अभाव को सूचित करता है। साथ ही वेदान्तप्रक्रिया यह भी मानती है कि ऐसा निर्विकल्पक बोध सिर्फ ब्रह्मविषयक ही होता है अन्य किसी विषय में नहीं। उस का यह भी मत है कि निर्विकल्पक बोध हो जाने पर फिर कभी सविकल्पक बोध उत्पन्न ही नहीं होता। इन तीनों मन्तन्यों के विकद्ध उपाध्यायजी जैन मन्तन्य बतलाते हुए कहते हैं कि निर्विकल्पक बोध का अर्थ है शुद्ध द्रन्य का उपयोग, जिस में किसी भी पर्याय के विचार की छाया तक न हो। अर्थात् जो ज्ञान समस्त पर्यायों के संबंध का असंभव विचार कर केवल द्रन्यको ही विषय करता है, नहीं कि चिन्त्यमान द्रन्य से भिन्न जगत् के अभाव को भी। वही ज्ञान निर्विकल्पक बोध है; इस को जैन परिभाषा में शुद्धद्रन्यनयादेश भी कहा जाता है।
- (२) ऐसा निर्विकल्पक बोध का अर्थ बतला कर उन्हों ने यह भी बतलाया है कि निर्विकल्पक बोध जैसे चेतन द्रव्य में प्रयुत्त हो सकता है वैसे ही घटादि जड़ द्रव्य में भी प्रयुत्त हो सकता है । यह नियम नहीं कि वह चेतनद्रव्यविषयक ही हो। विचारक, जिस जिस जड या चेतन द्रव्य में पर्यायों के संबंध का असंभव विचार कर केवल द्रव्य स्वरूप का ही ग्रहण करेगा, उस उस जड-चेतन सभी द्रव्य में निर्विकल्पक बोध हो सकेगा।
- (३) [ ९२ ] उपाध्यायजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ज्ञानखरूप आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक मात्र निर्विकल्पक ज्ञानखरूप नहीं रहता । वह जब ग्रुद्ध द्रव्य का विचार छोड़ कर पर्यायों के विचार की ओर झुकता है तब वह निर्विकल्पक ज्ञान के बाद भी पर्यायसापेक्ष सविकल्पक ज्ञान भी करता है । अत एव यह मानना ठीक नहीं कि निर्विकल्पक बोध के बाद सविकल्पक बोध का संभव ही नहीं।
- (४) वेदान्त दर्शन कहता है कि ब्रह्म का निर्विकल्पक बोध 'तत्त्वमिस' इत्यादि शब्द जन्य ही हैं। इस के विरुद्ध उपाध्यायजी कहते हैं [ए० ३०, पं० २४] कि ऐसा निर्विकल्पक बोध पर्यायविनिर्भुक्तविचारसहकृत मनसे ही उत्पन्न होने के कारण मनोजन्य मानना चाहिए, नहीं कि शब्दजन्य। उन्हों ने अपने अभिमत मनोजन्यत्व का स्थापन करने के पक्ष में कुछ अनुकूछ श्रुतियोंको भी उद्धृत किया है [१९४,९५]।
- (५) [ § ९३ ] सामान्य रूपसे जैनप्रक्रिया में प्रसिद्धि ऐसी है कि निर्विकल्पक बोध तो अवग्रह का नामान्तर है। ऐसी दशामें यह प्रश्न होता है कि तब उपाध्यायजी ने निर्विकल्पक बोध को मानसिक कैसे कहा ? क्यों कि अवग्रह विचारसहकृतमनोजन्य

नहीं है; जब कि शुद्ध-द्रव्योपयोगरूप निर्विकल्पक बोध विचारसहकृतमनोजन्य है। इस का उत्तर उन्हों ने यह दिया है कि जिस विचारसहकृतमनोजन्य शुद्धद्रव्यो-पयोग को हमने निर्विकल्पक कहा है वह ईहात्मकविचारजन्य अपायरूप है और नाम-जात्यादिकल्पना से रहित भी है।

इन सब जैनाभिमत मन्तर्थों का स्पष्टीकरण कर के अन्त में उन्हों ने यही सूचित किया है कि सारी वेदान्तप्रक्रिया एक तरह से जैनसंमत शुद्धद्रव्यनयादेश की ही विचारसरणि है। फिर भी वेदान्तवाक्यजन्य ब्रह्ममात्र का साक्षात्कार ही केवल ज्ञान है ऐसा वेदान्तमन्तर्थ तो किसी तरह भी जैनसंमत हो नहीं सकता।

## (९) केवलज्ञान-दर्शनोपयोग के भेदाभेद की चर्चा

[६१०२] केवल ज्ञान की चर्चा का अंत करते हुए उपाध्यायजी ने ज्ञानबिन्दु में केवल ज्ञान और केवल दर्शन के संबंध में तीन पश्चभेदों अर्थान विप्रतिपत्तियों को नव्य न्याय की परिभाषा में उपिधत किया है, जो कि जैन परंपरा में प्राचीन समय से प्रचलित रहे हैं। वे तीन पक्ष इस प्रकार हैं —

- (१) केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों उपयोग भिन्न हैं और वे एक साथ उत्पन्न न हो कर क्रमशः अर्थात् एक एक समय के अंतर से उत्पन्न होते रहते हैं।
- (२) उक्त दोनों उपयोग भिन्न तो हैं पर उन की उत्पक्ति क्रमिक न हो कर युगपन् अर्थान् एक ही साथ होती रहनी है।
- (३) उक्त दोनों उपयोग वस्तुनः भिन्न नहीं हैं। उपयोग तो एक ही है पर उस के अपेक्षाविशेषकृत केवल ज्ञान और केवल दर्शन ऐसे दो नाम हैं। अत एव नाम के सिवाय उपयोग में कोई भेद जैसी वस्तु नहीं है।

उक्त तीन पक्षोंपर एतिहासिक दृष्टि से विचार करना जरूरी है । याचक उमास्वाति, जो विक्रम की तीसरी से पांचवी शताब्दी के बीच कभी हुए जान पड़ते हैं, उन के पूर्ववित उपलब्ध जैन वाड्यय को देखने से जान पड़ता है कि उस में सिर्फ एक ही पक्ष रहा है और वह केवल ज्ञान और केवल दर्शन के कमवर्तित्व का । हम सब से पहले उमास्वाति के 'तत्त्वार्थभाष्य' में ऐसा उद्धेखे पाते हैं जो स्पष्टरूपेण युगपन् पक्ष का ही बोध करा सकता है । यदापि तन्त्वार्थभाष्यगत उक्त उद्धेख की व्याख्या करते हुए विक्रमीय ८-५ वीं सदी के विद्वान खेल सिद्धसेनगणि ने उसे कमपरक ही बतलाया है और साथ ही अपनी तत्त्वार्थ-भाष्य-व्याख्या में युगपन् तथा अभेद पक्ष का खण्डन भी किया है; पर इस पर अधिक उद्दापोह करने से यह जान पड़ता है कि सिद्धसेन गणि के पहले किसी ने तत्त्वार्थभाष्य की व्याख्या करते हुए उक्त उद्धेख को युगपन् परक भी

१ देखो, टिप्पण, पृष्वे ११४. पंष्ठ २५ से । २ "मतिज्ञानादिषु चतुर्षु पर्यायेणोपयोगो भवति, न युगपत् । संभिन्नज्ञानदर्शनस्य तु भगवतः केविलनो युगपत् सर्वभावप्राहके निरपेक्षे केवलज्ञानं केवलदर्शने चानुसमयमुपयोगो भवति ।" - तत्त्वार्थभाष् १.३१। ३ देखो, तत्त्वार्थभाष्यटीका, पृष्ठ १११-११२।

बतलाया होगा। अगर हमरा यह अनुमान ठीक है तो ऐसा मान कर चलना चाहिए कि किसी ने तत्त्वार्थभाष्य के उक्त उद्घेख की युगपत परक भी व्याख्या की थी, जो आज उपलब्ध नहीं है। 'नियममार' प्रन्थ जो दिगम्बर आचार्य कुन्दकुन्द की कृति समझा जाता है उस में स्पष्ट रूप से एक मात्र योगपदा पश्रका (गा० १५९) ही उक्षेत्र है। पुज्यपाद देवनन्दी ने भी तत्त्वार्थ सूत्र की व्याख्या 'सुर्वार्थसिद्धि' में एक मात्र युगपत् पक्षका ही निर्देश किया है। श्रीकुंदकुंद और पुत्रयपाद दोनों दिगंबरीय परंपरा के प्राचीन विद्वान हैं और दोनों की कृतियों में एकमात्र योगपद्य पक्ष का स्पष्ट उद्घेष है। पुज्यपाद के उत्तरवर्ति दिगम्बराचार्य समन्तभद्रने भी अपनी 'आप्रमीमांसा' में एकमात्र यौगपद्य पक्ष का उहेख किया है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि कुन्दकुन्द, पृज्यपाद और समन्तभद्र - इन तीन्हों ने अपना अभिमत योगपद्य पक्ष बतलाया है: पर इनमें से किसी ने योगपदाविरोधी कमिक या अभेद पक्ष का खण्डन नहीं किया है। इस तरह हमें श्रीकुन्दकुन्द से समन्तभद्र तक के किसी भी दिगंबराचार्य की, कोई ऐसी कृति, अभी उपलब्ध नहीं है जिसमें ऋमिक या अभेद पक्ष का खण्डन हो। ऐसा खण्डन हम सब से पहले अकलंक की कृतियों में पाते हैं। भट्ट अकलंक ने समन्तभद्रीय आप्तमीमांसा की 'अष्ट्रजती' व्याख्या में योगपदा पक्ष का स्थापन करते हुए क्रमिक पक्ष का, संक्षेप में पर म्पष्ट क्यमें, खण्डन किया है और अपने 'राजवातिक' भाष्य में तो कम पक्ष माननेवाली को सर्वज्ञनिन्दक कह कर उस पक्ष की अग्राह्मवा की ओर संकेत किया है। तथा उसी राजवार्निक में दमरी जगह (६.१०.१४-१६) उन्हों ने अभेद पक्ष की अमाह्यता की ओर भी स्पष्ट ईशारा किया है। अकलंक ने अभेद पक्ष के समर्थक सिद्धसेन दिवाकर के सन्मतितके नामक बन्थ में पाई जानेवाली दिवाकर की अभेदविपयक नवीन व्याख्या (सन्मति २.२५) का बाददशः उद्देख कर के उस का जवाब इस तरह दिया हैं कि जिस से अपने अभिमत बगुपन पक्ष पर कोई दोप न आवे और उस का समर्थन भी हो। इस तरह हम समृचे दिगम्बर वाङ्मय को लेकर जब देखते हैं तब निष्कर्प यहीं निकलता है कि दिगम्बर परंपरा एकमात्र योगपद्य पश्चको ही मानती आई है और उस में अकलंक के पहले किसी ने क्रमिक या अभेद पक्ष का खण्डन नहीं किया है, कंबल अपने पक्ष का निर्देश मात्र किया है।

अब हम श्वेताम्बरीय वाड्यय की ओर दृष्टिपात करें। हम ऊपर कह चूके हैं कि तत्त्वार्थभाष्य के पूर्ववर्ति उपलब्ध आगमिक साहित्य में से तो सीधे तौर से केवल कमपक्ष ही फलित होता है। जब कि तत्त्वार्थभाष्य के उहेम्ब से युगपत् पक्ष का बोध होता है। उमाखाति और जिनभद्र क्षमाश्रमण — दोनों के बीच कम से कम दो सो वर्षों का अन्तर

१ "साकारं शानमनाकारं दर्शनमिति । तत् छद्मस्थेपु क्रमेण वर्तते । निरावरणपु युगपत् ।" सर्वार्थे०, १.९ । २ "तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनम् । क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम् ॥" आप्तमी०, का० १०९ । ३ "तज्ज्ञानदर्शनयोः कमकृषो हि सर्वज्ञलं कादाचिस्कं स्यात् । कुतस्तित्सिद्धिरिति चेत् सामान्यविशेष-विषययोर्विगतावरणयोरयुगपत् प्रतिभासायोगात् प्रतिबन्धकान्तराभावात्" – अष्ट्याती – अष्टसहस्ती, ए० २८९ । ४ राजवार्तिक. ६.९३.८ ।

है। इतने बड़े अन्तर में रचा गया कोई ऐसा श्वेताम्बरीय प्रनथ अभी उपलब्ध नहीं है जिस में कि यौगपद्य तथा अभेद पक्ष की चर्चा या परस्पर खण्डन-मण्डन हो । पर हम जय विक्रमीय सातवीं सदी में हुए जिनभद्र क्षमाश्रमण की उपलब्ध दो कृतियों को देखते हैं तब ऐसा अवदय मानना पडता है कि उनके पहले श्वेताम्बर परंपरा में यौग-पद्म पक्ष की तथा अभेद पक्ष की, केवल स्थापना ही नहीं हुई थी, बिस्क उक्त तीनों पक्षों का परस्पर खण्डन-मण्डन वाला साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में बन चुका था । जिनभद्र गणिने अपने अति विस्तृत 'विशेषावश्यकभाष्य' (गा०३०९० से ) में क्रमिक पक्ष का आगमिकों की ओर से जो विस्तृत स-तर्क स्थापन किया है उस में उन्होंने यौगपद्य तथा अभेद पक्षका आगमानुसरण करके विस्तृत खण्डन भी किया है। तदुपरान्त उन्हों ने अपने छोटे से 'विशेषणवती' नामक प्रनथ (गा० १८४ से) में तो, विशेषावद्यकभाष्य की अपेक्षा भी अत्यन्त विस्तार से अपने अभिमत क्रमपक्ष का स्थापन तथा अनभिमत यौगपद्य तथा अभेद पक्ष का खण्डन किया है । क्षमाश्रमण की उक्त दोनों कृतियों में पाए जाने वाले खण्डन-मण्डनगत पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष की रचना तथा उसमें पाई जानेवाली अनुकूल -प्रतिकुछ युक्तियों का ध्यानसे निरीक्षण करने पर किसी को यह मानने में सन्देह नहीं रह सकता कि क्षमाश्रमण के पूर्व लम्बे असे से श्वेताम्बर परंपरा में उक्त तीनों पक्षों के मानने वाले मौज़द थे और वे अपने अपने पक्ष का समर्थन करते हुए विरोधी पक्षका निरास भी करते थे। यह क्रम केवल मौखिक ही न चलता था बल्कि शास्त्रबद्ध भी होता रहा। वे शास आज भले ही मौजूद न हों पर क्षमाश्रमण के उक्त दोनों प्रन्थों में उन का सार देखने को आज भी मिलता है। इस पर से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जिनभद्र के पहले भी श्वेताम्बर परंपरा में उक्त तीनों पक्षों को मानने वाले तथा परस्पर खण्डन-मण्डन करने वाले आचार्य हुए हैं। जब कि कम से कम जिनभद्रके समय तक में ऐसा कोई दिगम्बर विद्वान नहीं हुआ जान पडता कि जिस ने कम पक्ष या अभेद पक्ष का खण्डन किया हो। और दिगंत्रर विद्वान की ऐसी कोई कृति तो आज तक भी उपलब्ध नहीं है जिस में यौगपद्य पश्न के अलावा दसरे किसी भी पक्ष का समर्थन हो।

जो कुछ हो पर यहाँ यह प्रश्न तो पैदा होता ही है कि प्राचीन आगमों के पाठ सीधे तौर से जब कम पक्ष का ही समर्थन करते हैं तब जैन परंपरा में यांगपदा पक्ष और अभेद पक्ष का विचार क्यों कर दाखिल हुआ। इस का जवाब हमें दो तरह से सूझता है। एक तो यह कि जब असर्वज्ञ वादी मीमांसक ने सभी सर्वज्ञ वादियों के सामने

१ निर्युक्ति में "सव्यस्स केयिलिस्स वि (पाठान्तर 'स्मा') जुगवं दो नित्ध उवओगा" – गा॰ ९ ०९ – यह अंश पाया जाता है जो स्पष्टक्षेण केयिल में माने जानेवाले योगपद्य पक्ष का ही प्रतिवाद करता है। हमने पहले एक जगह यह संभावना प्रकट की है कि निर्युक्ति का अमुक भाग तस्वार्धभाष्यके बाद का भी संभव है। अगर वह संभावना ठीक है तो निर्युक्ति का उक्त अंश जो योगपद्य पक्ष का प्रतिवाद करता है वह भी तत्त्वार्थभाष्य के योगपद्यप्रतिपादक मन्तव्य का विरोध करता हो ऐसी संभावना की जा सकती है। कुछ भी हो, पर इतना तो स्पष्ट है कि श्रीजिनभद्र गणि के पहले योगपद्य पक्ष का खण्डन हमें एक मात्र निर्युक्ति के उक्त अंशक सिवाय अन्यत्र कहीं अभी उपलब्ध नहीं; और निर्युक्ति में अमेद पक्ष के खण्डन का तो इशारा भी नहीं है।

यह आक्षेप किया कि तुम्हारे सर्वज्ञ अगर कम से सब पदार्थों को जानते हैं तो वे सर्वज्ञ ही कैसे ? और अगर एक साथ सभी पदार्थों को जानते हैं तो एक साथ सब जान लेने के बाद आगे वे क्या जानेंगे ? कुछ भी तो फिर अज्ञात नहीं है । ऐसी दशा में भी वे असर्वज्ञ ही सिद्ध हुए। इस आक्षेप का जवाब दूसरे सर्वज्ञ वादियों की तरह जैनों को भी देना प्राप्त हुआ। इसी तरह बौद्ध आदि सर्वज्ञ वादी भी जैनों के प्रति यह आक्षेप करते रहे होंगे कि तुम्हारे सर्वज्ञ अर्हत् तो क्रम से जानते देखते हैं; अत एव वे पूर्ण सर्वज्ञ कैसे ? । इस आक्षेप का जत्राव तो एक मात्र जैनों को ही देना प्राप्त था । इस तरह उपर्युक्त तथा अन्य ऐसे आक्षेपों का जवाब देने की विचारणा में से सर्व प्रथम यौगपच पक्ष, क्रम पक्ष के विरुद्ध जैन परंपरा में प्रविष्ट हुआ । इसरा यह भी संभव है कि जैन परंपरा के तर्कशील विचारकों को अपने आप ही कम पक्ष में ब्रिट दिखाई दी और उस त्रदि की पूर्ति के विचार में से उन्हें यौगपद्य पक्ष सर्व प्रथम सूझ पड़ा। जो जैन विद्वान यौगपरा पक्ष को मान कर उस का समर्थन करते थे उन के सामने कम पक्ष मानने वालों का वडा आगमिक दल रहा जो आगम के अनेक वाक्यों को ले कर यह बतलाते थे कि यौगपरा पक्ष का कभी जैन आगम के द्वारा समर्थन किया नहीं जा सकता। यदापि हारू में योगपद्य पश्च तर्कवल के आधार पर ही प्रतिष्ठित हुआ जान पडता है, पर संप्रदाय की स्थिति ऐसी रही, कि वे जब तक अपने यौगपदा पक्ष का आगमिक वाक्यों के द्वारा समर्थन न करें और आगमिक वाक्यों से ही कम पक्ष मानने वालों को जवाब न दें, तब तक उन के यौगपद्य पक्ष का संप्रदाय में आदर होना संभव न था । ऐसी स्थिति देख कर यौगपद्य पक्ष के समर्थक तार्किक विद्वान भी आगमिक वाक्यों का आधार अपने पक्ष के लिए लेने लगे तथा अपनी दलीलों को आगमिक वाक्यों में से फलित करने लगे। इस तरह श्वेताम्बर परंपरा में कम पक्ष तथा योगपद्य पक्ष का आगमाश्रित खण्डन-मण्डन चलता ही था कि बीच में किसी को अभेद पक्ष की सुझी। ऐसी सुझ बाला तार्किक योगपदा पश्च वालों को यह कहने लगा कि अगर कम पक्ष में बृदि है तो तम यौगपद्य पक्ष वाले भी उस बृदि से बच नहीं सकते । ऐसा कह कर उस ने यौगपदा पक्ष में भी असर्वज्ञत्व आदि दोव दिखाए । और अपने अभेद पक्ष का समर्थन शुरू किया। इस में तो संदेह ही नहीं कि एक बार कम पक्ष छोड़ कर जो यौगपद्य पक्ष मानता है वह अगर सीचे तर्कबल का आश्रय ले तो उसे अभेद पक्ष पर अनिवार्य रूप से आना ही पडता है। अभेद पक्ष की सुझ वाले ने सीवे तर्कवल से अभेद पक्ष को उपिक्षित कर के क्रम पक्ष तथा यौगपद्य पक्ष का निरास तो किया पर शुरू में सांप्रदायिक लोग उस की बात आगमिक वाक्यों के सुलझाव के सिवाय स्वीकार कैसे करते ?। इस कठिनाई को हटाने के लिए अभेद पक्ष वालों ने आगमिक परिभाषाओं का नया अर्थ भी करना शुरू कर दिया और उन्हों ने अपने अभेद पक्ष को तर्कबल से उत्पन्न कर के भी अंत में आगमिक परिभाषाओं के ढांचे में बिठा दिया। क्रम, यौगपद्य और अभेद पक्ष के उपर्युक्त विकास की प्रक्रिया कम से कम १५० वर्ष तक श्वेताम्बर

१ देखो, तत्त्वसंप्रह का॰ ३२४८ से।

परंपरा में एकं-सी चलती रही । और प्रत्येक पक्ष के समर्थक घुरंधर विद्वान होते रहे, और वे प्रन्थ भी रचते रहे । चाहे कम वाद के विरुद्ध जैनेतर परंपरा की ओर से आक्षेप हुए हों या चाहे जैन परंपरा के आंतरिक चिन्तन में से ही आक्षेप होने लगे हों, पर इस का परिणाम अन्त में क्रमकाः योगपद्य पक्ष तथा अभेद पक्ष की स्थापना में ही आया, जिस की व्यवस्थित चर्चा जिनभद्र की उपलब्ध विशेषणवती और विशेषावद्यकभाष्य नामक दोनों कृतियों में हमें देखने को मिलती है।

[ १०२ ] उपाध्यायजी ने जो तीन विश्रतिपत्तियाँ दिखाई हैं उन का ऐतिहासिक विकास हम उपर दिखा चके । अब उक्त विप्रतिपत्तिओं के प्रस्कर्ता रूप से उपाध्यायजी के द्वारा प्रस्तुत किए गए तीन आचार्यों के बारे में कुछ विचार करना जरूरी है। उपाध्यायजी ने कम पक्ष के पुरस्कर्तारूप से जिनभद्र क्षमाश्रमण की, युगपन पक्ष के पुरस्कर्तारूप से महवादी को और अभेद पक्ष के पुरस्कर्तारूप से सिद्धसेन दिवाकर को निर्दिष्ट किया है। साथ ही उन्हों ने मलयगिरि के कथन के साथ आनेवाली असंगति का नार्किक दृष्टि से परिहार भी किया है। असंगति यों आती है कि जब उपाध्यायजी सिद्धसेन दिवाकर को अभेद पक्ष का पुरस्कर्ता वतलाते हैं तब श्रीमलय-गिरि सिद्धसेन दिवाकर को युगपन पक्ष का पुरस्कर्ता बतलाने हैं! । उपाध्यायजी ने असंगति का परिहार यह कह कर किया है कि श्रीमलयगिरि का कथन अभ्यपगम वाद की दृष्टि से हैं अर्थान सिद्धसेन दिवाकर वस्तुनः अभेद पक्ष के पुरस्कर्ता हैं पर थोडी देर के लिए कम पक्ष का खण्डन करने के लिए शुरू में युगपत पक्ष का आश्रय कर छेते हैं और फिर अन्त में अपना अभेद पक्ष स्थापित करते हैं । उपाध्यायजी ने असंगति का परिहार किमी भी तरह क्यों न किया हो परंतु हमें तो यहाँ तीनों विप्रति-पत्तियों के पक्षकारों को दर्माने वाले सभी उद्देखों पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना है।

हम यह उत्पर वनला चुके हैं कि कम, युगपन् और अभेद इन तीनों वादों की चर्चा-वाले सब से पुराने दो प्रन्थ इस समय हमारे सामने हैं जो दोनों जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की ही कृति हैं। उन में से, विशेषावश्यक भाष्य में तो चर्चा करते समय जिनभद्रने पक्षकारकार से न तो किसी का विशेष नाम दिया है और न 'केचिन्' 'अन्ये' आदि जैसे शब्द ही निर्दिष्ट किए हैं। परंतु विशेषणवती में तीनों वादों की चर्चा शुरू करने के पहले जिनभद्र ने 'केचिन्' शब्द से युगपत् पक्ष प्रथम रखा है, इस के बाद 'अन्ये' कह कर कम पक्ष रखा है, और अंत में 'अन्ये' कह कर अभेद पक्षका निर्देश किया है। विशेषणवती की उन की खोषज्ञ व्याख्या नहीं है इस से हम यह नहीं कह सकते हैं कि जिनभद्रको 'केचिन्' और 'अन्ये' शब्द से उस उस वाद के पुरस्कर्ता रूप से कीन कीन आचार्य अभिष्ठेत थे।

१ देखो, नंदी टीका पृ० १३४।

२ ''केई भगंति जुमनं जाणइ पासइ य केवली नियमा । अण्णे एगंतरियं इच्छंति सुओवएसेणं ॥ १८४ ॥ अण्णे ण चेन नीमुं दंगणभिच्छंति जिगर्वार्रदस्म । जं चिय केवलणाणं तं चिय से दरिसणं बिंति ॥१८५॥"

यद्यपि विशेषणवती की स्वोपज्ञ व्याख्या नहीं है फिर भी उस में पाई जानेवाली प्रस्तृत तीन बाद संबंधी कुछ गाथाओं की व्याख्या सब से पहले हमें विक्रमीय आठवीं सदी के आचार्य जिनदास गणि की 'नन्दीचणि' में मिलती है। उस में भी हम देखते हैं कि जिनदास गणि 'केचित' और 'अन्ये' शब्द से किसी आचार्य विशेष का नाम सचित नहीं करते । वे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपयोग के बारे में आचार्यों की विप्रतिपत्तियाँ हैं। जिनदास गणि के थोडे ही समय बाद आचार्य हरिभद्र ने उसी नन्दी चूर्णि के आधार से 'नन्दीवृत्ति' लिखी है। उन्हों ने भी अपनी इस नन्दी वृत्ति में विशेषणवतीगत प्रस्तुत चर्चावाली कुछ गाथाओं को ले कर उन की व्याख्या की है। जिनदास गणिने जब 'केचित' 'अन्ये' शब्द से किसी विशेष आचार्य का नाम सूचित नहीं किया तब हरिभद्रसूरि नें विशेषणवती की उन्हीं गाथाओं में पाए जानेवाले 'केचित' 'अन्ये' शब्द से विशेष विशेष आचार्यों का नाम भी सचित किया है। उन्हों ने व्यम 'केचिन' शब्द से युगपद्वाद के पुरस्कर्ना रूप से आचार्य सिद्धसेन का नाम सूचित किया है। इस के बाद 'अन्ये' शब्द से जिनभद अमाश्रमणको कमबाद के पुरस्कर्ता रूप सं सृचित किया है और दूसरे 'अन्ये' शब्द से बृद्धाचार्य को अभेद बाद का पुरस्कर्ता बत-लाया है। हरिभद्रसृरि के बाद बारहवीं सदी के मलयगिरिसृरि ने भी नन्दीसृत्र के उपर टीका लिखी है। उस (पू०१३४) में उन्हों ने वादों के पुरस्कर्ता के नाम के बारे में इरिभद्रसृरि के कथन का ही अनुसरण किया है। यहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि विशेषावद्यकभाष्य की उपलब्ध दोनों टीकाओं में - जिनमें से पहली आठवीं नवीं सदी के कोट्याचार्य की है और दूसरी बारहवीं सदी के मलवारी हेमचन्द्र की है - तीनों वादों के पुरस्कर्ता रूप से किसी आचार्य विशेष का नाम निर्दिष्ट नहीं है । कम से कम कोट्याचार्य के सामने तो विशेषावश्यक भाष्य की जिनभद्रीय स्वोपज्ञ व्याख्या मौजूद थीं ही। इस से यह कहा जा सकता है कि उस में भी तीनों वादों के पुरस्कर्ता रूप से किसी विशेष आचार्य का नाम रहा न होगा; अन्यथा कोट्याचार्य उस जिनभदीय स्वोपज्ञ व्यास्या में से विशेष नाम अपनी विशेषावदयक भाष्यवृत्ति में जरूर छेते। इस तरह हम देखते हैं कि जिनभद्र की एकमात्र विशेषणवती गत गाथाओं की व्याख्या करते समय सबसे पहले आचार्य हरिभद्र ही तीनों वादों के पुरस्कर्ताओं का विशेष नामोहेख करते हैं।

दूसरी तरफ से हमारे सामने प्रस्तुत तीनों वादों की चर्चावाला दूसरा प्रन्थ 'सन्मिति-तर्क' है जो निर्विवाद सिद्धसेन दिवाकर की कृति है। उस में दिवाकरश्री ने क्रमवाद का

१ '''कंचन' सिद्धसेना चार्यादयः 'भणंति'। कि १। 'युगपद्' एकस्मिन् काले जानाति पश्यति च। कः १। केवली, न लन्यः। 'नियमात्' नियमेन॥ 'अन्ये' जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणप्रश्तयः। 'एकान्तरितम्' जानाति पश्यति च इत्येवं 'इच्छन्ति'। 'श्रुतोपदेशेन' यथाश्रुतागमानुसारेण इत्यर्थः। 'अन्ये' त चृद्धाचार्याः 'न चेव विष्वकः' पृथक् तद् 'दर्शनमिच्छन्ति'। 'जिनवरेन्द्रस्य' केवलिन इत्यर्थः। कि तर्हि १। 'यदेव केवलज्ञानं तदेव' 'से' तस्य केवलिनो 'दर्शनं' ब्रुवते ॥" – नन्दीवृत्ति हारिभद्री, पृ० ५२। २ मलधारीने अभेद पश्च का समर्थक "एवं कल्पितभेदमप्रतिहतम् इत्यादि पद्य स्तुतिकारके नामसे उद्धृत किया है और कहा है कि वसा मानना युक्तियुक्त नहीं है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि मलधारीने स्तुतिकार को अभेद वादी माना है। देशो, विशेषा० गा० ३०९१ की दीका। उसी पद्यको कोव्याचार्यने 'उक्तं च' कह करके उद्धृत किया है – पृ० ८ १०।

पूर्वपक्ष रूप से उल्लेख करते समय 'केचित' इतना ही कहा है। किसी विशेष नामका निर्देश नहीं किया है। युगपत् और अमेद वाद को रखते समय तो उन्हों ने 'केचित' 'अन्ये' जैसे शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। पर हम जब विक्रमीय ग्यारहवीं सदी के आचार्य अभयदेव की 'सन्मतिटीका' को देखते हैं तब तीनों वादों के पुरस्कर्ताओं के नाम उसमें स्पष्ट पाते हैं [ए० ६०८] अभयदेव हरिभद्र की तरह क्रम वादका पुरस्कर्ता तो जिनभद्र क्षमाश्रमण को ही बतलाते हैं पर आगे उन का कथन हरिभद्र के कथन से जुदा पर्डता है। हरिभद्र जब युगपद् वाद के पुरस्कर्ता रूप से आचार्य सिद्धसेन का नाम सूचित करते हैं तब अभयदेव उस के पुरस्कर्ता रूप से आचार्य महवादी का नाम सूचित करते हैं। हरिभद्र जब अभेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से श्रचार्य का नाम सूचित करते हैं। हरिभद्र जब अभेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से श्रद्धाचार्य का नाम सूचित करते हैं। इस तरह होनों के कथन में जो भेद या विरोध है उस पर विचार करना आवश्यक है।

उपर के वर्णन से यह तो पाठकगण भली भाँति जान सके होंगे कि हरिभद्र तथा अभयदेख के कथन में कम बाद के परस्कर्ता के नाम के संबंध में कोई मतभेद नहीं। उनका मतभेद युगपद बाद और अभेद बाद के पुरस्कर्ताओं के नाम के संबंध में है। अब प्रश्न यह है कि हरिभद्र और अभयदेव दोनों के पुरस्कर्ता संबंधी नामसूचक कथन का क्या आधार है ?। जहाँ तक हम जान सके हैं वहाँ तक कह सकने हैं कि उक्त दोनों सूरि के सामने क्रम बाद का समर्थक और युगपन तथा अभेद बाद का प्रतिवादक साहित एकमात्र जिनभद्र का ही था. जिस से वे दोनों आचार्य इस बात में एकमत हुए, कि कम वाद श्रीजिनभद्र गणि क्षमाश्रमण का है। परंतु आचार्य हरिभद्र का उहेन्य अगर सब अंशों में अभ्रान्त है तो यह मानना पड़ता है कि उन के सामने यूगपद बाद का समर्थक कोई खतंत्र प्रनथ रहा होगा जो सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न किसी अन्य सिद्धसेन का बनाया होगा । तथा उन के सामने अभेद वाद का समर्थक ऐसा भी कोई प्रनथ रहा होगा जो सन्मतितर्क से भिन्न होगा और जो वृद्धाचार्यरचित माना जाता होगा। अगर ऐसे कोई प्रनथ उन के सामने न भी रहे हों तथापि कम से कम उन्हें ऐसी कोई सौप्रदायिक जनश्रुति या कोई ऐसा उल्लेख मिला होगा जिस में कि आचार्य सिद्धसेन को यगपद वाद का तथा युद्धाचार्य को अभेद वाद का पुरस्कर्ता माना गया हो। जो कुछ हो पर हम सहसा यह नहीं कह सकते कि हरिभद्र जैसा बहुश्रुत आचार्य यों ही कुछ आधार के सिवाय युगपद् वाद तथा अभेद बाद के पुरस्कर्ताओं के विशेप नाम का उल्लेख कर दें। समान नामवाले अनेक आचार्य होते आए हैं। इस लिए असंभव नहीं कि सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न कोई दूसरे भी सिद्धसेन हुए हों जो कि युगपद् वाद के समर्थक हुए हों या माने जाते हों। यद्यपि सन्मतितर्क में सिद्धसेन दिवाकर ने अभेद पक्ष का ही स्थापन किया है अत एव इस विषय में सन्मतितर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभयदेव सूरि का अभेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से सिद्धसेन दिवाकर के नाम का कथन बिलकुल सही है और हरिभद्र का कथन विचारणीय है। पर हम उत्पर कह आए हैं कि क्रम आदि तीनों वादों की चर्चा बहुत पहले से शुरु हुई और शताब्दियों तक

चली तथा उस में अनेक आचारों ने एक एक पक्ष ले कर समय समय पर भाग लिया। जब ऐसी श्चिति है तब यह भी कल्पना की जा सकती है कि सिद्धसेन दिवाकर के पहले युद्धाचार्य नाम के आचार्य भी अभेद बाद के समर्थक हुए होंगे या परंपरा में माने जाते होंगे। सिद्धसेन दिवाकर के गुरुह्प से युद्धवादि का उल्लेख भी कथानकों में पाया जाता है। आश्चर्य नहीं कि युद्धाचार्य ही युद्धवादि हों और गुरु युद्धवादि के द्वारा समर्थित अभेद बाद का ही विशेष स्पष्टीकरण तथा समर्थन शिच्य सिद्धसेन दिवाकर ने किया हो। सिद्धसेन दिवाकर के पहले भी अभेद बाद के समर्थक निःसंदेह हूप से हुए हैं यह बात तो सिद्धसेन ने किसी अभेद बाद के समर्थक एकदेशीय मत [सन्मति २.२१] की जो समालोचना की है उसी से सिद्ध है। यह तो हुई हरिभद्रीय कथन के आधार की बात।

अब हम अभयदेव के कथन के आधार पर विचार करते हैं। अभयदेव सहि के सामने जिनभद्र क्षमाश्रमण का क्रमवादसमर्थक साहित्य रहा जो आज भी उपलब्ध है। तथा उन्हों ने सिद्धसेन दिवाकर के सन्मतितर्क पर तो अतिविस्तृत टीका ही लिखी है कि जिस में दिवाकर ने अभेद बाद का खयं मार्मिक स्पष्टीकरण किया है। इस तरह अभयदेव के वादों के पुरस्कर्तासंबंधी नाम वाले कथन में जो कम बाद के पुरस्कर्ता रूप से जिनभद्र का तथा अभेद बाद के प्रस्कर्ता रूप से सिद्धसेन दिवाकर का उल्लेख है वह तो साधार है ही: पर युगपद बाद के पुरस्कर्ता रूप से महवादि को दरसाने वाला जो अभयदेव का कथन है उस का आधार क्या है? - यह प्रश्न अवदय होता है। जैन परंपरा में महवादी नाम के कई आचार्य हुए माने जाते हैं पर युगपद बाद के पुरस्कर्ता रूप से अभयदेव के द्वारा निर्दिष्ट महत्वादी वही वादिमुख्य संभव हैं जिन का रचा 'द्वादशारनयचक्र' मौजूद है और जिन्हों ने दिवाकर के सन्मतितर्क पर भी टीका लिखी थी जो कि उपलब्ध नहीं है। यद्यपि द्वादशारनयचक्र अखंड रूप से उपलब्ध नहीं है पर वह सिंहगणि क्षमाश्रमण कृत टीका के साथ खंडित प्रतीक रूप में उपलब्ध है। अभी हमने उस सारे सटीक नयचक का अवलोकन कर के देखा तो उस में कहीं भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन के संबंध में प्रचलित उपर्युक्त बादों पर थोडी भी चर्चा नहीं मिली। यद्यपि सन्मतितर्क की मह्रवादिकृत टीका उपलब्ध नहीं है पर जब महवादि अभेद समर्थक दिवाकर के प्रन्थ पर टीका लिखें तब यह कैसे माना जा सकता है कि उन्हों ने दिवाकर के प्रनथ की व्याख्या लिखते समय उसी में उन के विरुद्ध अपना युगपत पक्ष किसी तरह स्थापित किया हो। इस तरह जब हम सोचते हैं तब यह नहीं कह सकते हैं कि अभयदेव के युगपद वाद के पुरस्कर्ता रूप से महवादि के उद्घेख का आधार नयचक या उन की सन्मतिटीका में से रहा होगा। अगर अभयदेव का उक्त उद्देखांश अभान्त एवं साधार है तो अधिक से अधिक हम यही कल्पना कर सकते हैं कि महाबादि का कोई अन्य युगपत् पक्ष समर्थक छोटा बड़ा प्रन्य अभयदेव के सामने रहा होगा अथवा ऐसे मन्तव्य वाला कोई उलेख उन्हें

१ ''उत्तं च वादिमुख्येन श्रीमलवादिना सन्मनौ''-अनेकान्तज्ञयपनाका टीका, ए० ११६।

मिला होगा। अस्तु। जो कुछ हो पर इस समय हमारे सामने इतनी वस्तु निश्चित हैं कि अन्य वादों का खण्डन कर के क्रम बाद का समर्थन करने वाला तथा अन्य वादों का खण्डन कर के अभेद बाद का समर्थन करने बाला खतंत्र साहित्य मौजूद है जो अनुक्रम से जिनभद्रगणि तथा सिद्धसेन दिवाकर का रचा हुआ है। अन्य वादों का खण्डन कर के एक मात्र युगपद् वाद का अंतमें स्थापन करने वाला कोई स्वतंत्र प्रन्थ अगर है तो वह श्वेताम्बरीय परंपरा में नहीं पर दिगंबरीय परंपरा में है।

## (१०) ग्रन्थकार का तात्पर्य तथा उन की खोपज्ञ विचारणा

उपाध्यायजी के द्वारा निर्दिष्ट विप्रतिपत्तिओं के पुरस्कर्ता के बारे में जो कुछ कहना था उसे समाप्त करने के बाद अंत में दो वातें कहना है।

- (१) उक्त तीन वादों के रहस्य को बतलाने के लिए उनाध्यायजी ने जिनभद्रगणि के किसी प्रन्थ को ले कर ज्ञानविन्दु में उस की व्याख्या क्यों नहीं की और दिवाकर के सन्मतितर्कगत उक्त बाद बाले भाग को ले कर उस की व्याख्या क्यों की ?। हमें इस पसंदगी का कारण यह जान पडता है कि उपाध्यायजी को तीनों बादों के रहस्य को अपनी दृष्टि से प्रकट करना अभिमत था फिर भी उन की तार्किक बुद्धि का अधिक ब्रकाव अवश्य अभेद बाद की ओर रहा है। ज्ञानविन्द्र में पहले भी जहाँ मति-श्रुत, और अवधि-मनःपर्याय के अभेद का प्रश्न आया वहाँ उन्हों ने बड़ी ख़ुबी से दिवाकर के अभेद मत का समर्थन किया है। यह सुचित करता है कि उपाध्यायजी का मुख्य निजी तात्पर्य अभेद पक्ष का ही है। यहाँ यह भी ध्यान में रहे कि सन्मति के ज्ञानकाण्ड की गाथाओं की व्याख्या करते समय उपाध्यायजी ने कई जगह पूर्व व्याख्याकार अभय-देव के विवरण की समालोचना की है और उस में बृटियाँ वतला कर उस जगह खुद नये ढंग से व्याख्यान भी किया हैं।
- (२) [ १९७४ ] दूसरी वात उपाध्यायजी की विशिष्ट सुझ से संबंध रखती है, वह यह कि ज्ञानविन्दु के अन्त में उपाध्यायजी ने प्रस्तुत तीनों बादों का नयभेद की अपेक्षा से समन्वय किया है जैसा कि उन के पहले किसी को सूझा हुआ जान नहीं पडता। इस जगह इस समन्वय को बतलाने वाले पद्यों का तथा इस के बाद दिए गए ज्ञान-महत्त्वसूचक पद्य का सार देने का लोभ हम संवरण कर नहीं सकते। सब से अंत में उपाध्यायजी ने अपनी प्रशस्ति दी है जिस में खुद अपना तथा अपनी गुरु परंपरा का वहीं परिचय है जो उन की अन्य कृतियों की प्रशस्तियों में भी पाया जाता है। सूचित पद्यों का सार इस प्रकार है -
- १ जो लोग गतानुगतिक घुद्धिवाले होने के कारण प्राचीन शास्त्रां का अक्षरशः अर्थ करते हैं और नया तर्कसंगत भी अर्थ करने में या उसका स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं उन को छक्ष्य में रख कर उपाध्यायजी कहते हैं कि – शास्त्र के पुराने वाक्यों में से

१ देखो, १ १०८,१०५,१०६,११०,१४८,१६५।

युक्तिसंगत नया अर्थ निकालने में वे ही लोग डर सकते हैं जो तर्कशास्त्र से अनिभन्न हैं। तर्कशास्त्र के जान कार तो अपनी प्रज्ञा से नये नये अर्थ प्रकाशित करने में कभी नहीं हिचिकचाते। इस बात का उदाहरण संमित का दूसरा काण्ड ही है। जिस में केवलज्ञान और केवलदर्शन के विषय में कम, योगपद्य तथा अभेद पक्ष का खण्डन-मण्डन करने वाली चर्चा है। जिस चर्चा में पुराने एक ही सूत्रवाक्यों में से हर एक पक्षकारने अपने अपने अभिनेत पक्ष को सिद्ध करने के लिए तर्क द्वारा जुदे जुदे अर्थ फलित किए हैं।

२ - मह्यादी जो एक ही समय में ज्ञान-दर्शन दो उपयोग मानते हैं उन्हों ने भेदस्पर्शी व्यवहार नय का आश्रय ितया है। अर्थान् मह्यादी का यौगपद्य वाद व्यवहार नय के अभिप्राय से समझना चाहि। पृष्य श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण जो क्रम वाद के समर्थक हैं वे कारण और फल की सीमा में ग्रुद्ध ऋजुमूत्र नय का प्रतिपादन करते हैं। अर्थान् वे कारण और फल रूप से ज्ञान-दर्शन का भेद तो व्यवहारनयसिद्ध मानते ही हैं पर उस भेद से आगे वह कर वे ऋजुमूत्र नय की दृष्टि से मात्र एकसमयाविच्छन्न वस्तु का अस्तित्व मान कर ज्ञान और दर्शन को भिन्न भिन्न समयभावी कार्यकारणरूप से क्रमवर्गी प्रतिपादित करते हैं। सिद्धसेन सूरि जो अभेद पक्ष के समर्थक हैं उन्हों ने संबह नय का आश्रय किया है जो कि कार्य-कारण या अन्य विषयक भेदों के उच्छेद में ही प्रवण है। इस लिए ये तीनों सूरिपक्ष नयभेद की अपेक्षा से परस्पर विरुद्ध नहीं हैं।

३ - केवल पर्याय उत्पन्न हो कर कभी विच्छिन्न नहीं होता। अत एव उस सादि अनंत पर्याय के साथ उस की उपादानभूत चेतन्यशक्ति का अभेद मान कर ही चैतन्य को शास्त्र में सादि-अनंत कहा है। और उसे जो कमवर्ती या सादिसान्त कहा है, सो केवल पर्याय के भिन्न भिन्न समयाविच्छिन्न अंशों के साथ चैतन्य की अभेद विवक्षासे। जब केवलपर्याय एक मान लिया तब तद्गत सृक्ष्म भेद विवक्षित नहीं हैं। और जब कालकृत सक्ष्म अंश विवक्षित हैं तब उस केवलपर्याय की अखण्डता गौण है।

४—भिन्न भिन्न क्षणभावी अज्ञान के नाश और ज्ञानों की उत्पत्ति के भेद आधार पर प्रचलित ऐसे भिन्न भिन्न नयाश्रित अनेक पक्ष शास्त्र में जैसे सुने जाते हैं वैसे ही अगर तीनों आचार्यों कें पक्षों में नयाश्रित मतभेद हो तो क्या आश्चर्य है। एक ही विपय में जुदे जुदे विचारों की समान रूप से प्रधानता जो दूर की वस्तु है वह कहाँ हिष्टिगोचर होती है?।

इस जगह उपाध्यायजी ने शास्त्रप्रसिद्ध उन नयाश्रित पक्षभेदों की सूचना की है जो अज्ञाननाश और ज्ञानोत्पत्ति का समय जुदा जुदा मान कर तथा एक मान कर प्रचिति हैं। एक पक्ष तो यही कहता है कि आवरण का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति ये दोनों, हैं तो जुदा पर उत्पन्न होते हैं एक ही समय में। जब कि दूसरा पक्ष कहता है कि दोनों की उत्पत्ति समयभेद से होती है। प्रथम अज्ञाननाश और पीछे ज्ञानोत्पत्ति। तीसरा पश्च कहना है कि अज्ञान का नाश और ज्ञान की उत्पत्ति ये कोई जुदे आब नहीं हैं एक ही वस्तु के बोधक अभावप्रधान और भावप्रधान दो भिन्न शब्द मात्र हैं।

#### ६४ ज्ञानबिन्दुपरिचय - प्रनथकार का तात्पर्य तथा उन की खोपज्ञ विचारणा

4 — जिस जैन शास ने अनेकाम्त के बल से सत्त्व और असत्त्व जैसे परस्पर विरुद्ध धर्मों का समन्वय किया है और जिस ने विशेष्य को कभी विशेषण और विशेषण को कभी विशेष्य मानने का कामचार खीकार किया है, वह जैन शास ज्ञान के बारे में प्रचलित तीनों पक्षों की गौण-प्रधान-भाव से व्यवस्था करे तो वह संगत ही है।

६ — स्वसमय में भी जो अनेकान्त ज्ञान है वह प्रमाण और नय उभय द्वारा सिद्ध है। अनेकान्त में उस उस नय का अपने अपने विषय में आग्रह अवश्य रहता है पर दूसरे नय के विषय में तटस्था भी रहती ही है। यही अनेकान्त की ख़्बी है। ऐसा अनेकान्त कभी मुगुरुओं की परंपरा को मिध्या नहीं ठहराता। विशाल बुद्धिवाले विद्वान् सर्शन उसी को कहते हैं जिस में सामञ्जस्य को स्थान हो।

७ - खल पुरुष इतबुद्धि होने के कारण नयों का रहस्य तो कुछ भी नहीं जानते परंतु उस्ता वे विद्वानों के विभिन्न पक्षों में विरोध बतछ।ते हैं। ये खल सबमुच चन्द्र और सूर्य तथा प्रकृति और विकृति का व्यत्यय करने वाले हैं। अर्थात् वे रात को दिन तथा दिन को रात एवं कारण को कार्य तथा कार्य को कारण कहने में भी नहीं हिचकिचाते। दुःख की बात है कि वे खल कहीं भी गुण को खोज नहीं सकते।

८ - प्रस्तुत ज्ञानिबन्दु प्रनथ के असाधारण स्वाद के सामने कल्पवृक्ष का फलस्वाद क्या चीज है। तथा इस ज्ञानिबन्दु के आस्वाद के सामने द्राक्षास्वाद, अमृतवर्ण और स्त्रीसंपत्ति आदि के आनंद की रमणीयता भी क्या चीज है ?।

# ज्ञानबिन्दुपरिचयगत विशेषशब्द सूची।

#### [ अंक पृष्ठांकके स्चक हैं ]

| अ                            | ļ                           | अनेकान्तदृष्ठि              | <b>१</b> ५.३९.४०. |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| अकलंक ८-१२.३                 | २२.३६.५५.                   | अ ने का मत रुय व स्था       | <b>२.</b> १२.     |
| अ क लं की य                  | લલ.                         | अन्त:करण                    | १३.१५.            |
| अक्षर–अनक्षर                 | 1                           | अन्तरात्मा                  | 43.               |
| अक्षरभुत                     | ८.२१.२२.                    | अपवर्ग                      | १८.               |
| अखण्ड ब्रह्म का अस्तित्व     | i                           | अपवाद                       | २७.               |
| अङ्गप्रविष्ट                 | <b>२१.</b> २२.              | अपाय                        | 48.               |
| अङ्गवाद्य                    | २१.२२.                      | अपूर्ण                      | १४॰               |
|                              | ४८.४९.५१.                   |                             | १४.१७.            |
|                              |                             | अपूर्णप्रकाश                | १७.               |
| अज्ञान का आश्रय              | १६.                         | अप्रमत्त                    | ३३.               |
| अज्ञान शक्ति                 | 48.                         | अप्रमाद्                    | <b>३ २</b> .      |
| अरष्ट                        | २०.४६.                      | अभयदेव                      | १०.६०.६१.६२.      |
| अ दृष्ट का र ण वा दृ         |                             | अभाव                        | ६३.               |
| अद्वेतभावना                  | <b>२</b> २                  | अभिधम्सत्थसंगहे             | ते ३९.४१.         |
| अ द्वे त वा दी               | 40.                         | अ भि ध र्म को प<br>अभिनिबोध | ३२.               |
| अधर्म                        | २८.                         | अभिनिबोध                    | 8.                |
| अध्यवसाय                     | 85.                         | अभानवाध<br>अभेदपक्ष ५       | १५.५६.५७.५८.६३.   |
| अनक्षर                       |                             | : अभेदवाद                   | ५९.६१.६२.         |
| अनक्षरश्रुत                  | २१.२२.३६.                   | अभ्यासदशा                   | ४०.               |
| अ न न्त वी ये                |                             | अभ्युपगमवाद                 | 46.               |
| अनभ्यासद्शा                  | 80.                         | अमूर्त्त अध्यवसाय           | २०.               |
| अनाष्ट्रतत्व                 | १५.                         | : अयतना                     | <b>३</b> ३.       |
| अनुगम                        | २५.२६.३०.                   | अर्थ                        | <b>રૂ</b> ૫.      |
| अनुमान                       | ५-७.९.२३.                   | अर्थबोध ।                   | २७.               |
| अनुमानादि                    | ४५.                         | अर्थविचारणा                 | २६.               |
| अ नु यो ग                    | -                           | अर्थविधि                    | २६.               |
| अनुयोगद्वार ५                | <b>.२१</b> .२ <i>५.</i> २६. | ु अर्थस्पर्शी               | २५.               |
| अ ने का न्त ज य प ता का टी व | का ६१.                      | अर्थानुगम                   | २६.               |
| अनेकान्त <b>ज्ञान</b>        | ६४.                         | अर्थापत्ति                  | . <b>\&amp;</b> . |

| <b>अर्थावग्रह</b>           | ३८.३९.                 | आत्माभिनिवेश      | 86.               |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| अ हे न्                     | ५७.                    | आध्यात्मिक        | 80.               |
| <b>अ</b> र्ह <del>र</del> व | १८.                    | आध्यात्मिकता      | <b>₹</b> १.       |
| अयमह                        | <b>૨</b> ૧.૨૪.३७.५३.   | आध्यात्मिकविकास   | कम १७.१८.         |
|                             | <b>४.२२.४०.</b> ४१.४२. | आध्यात्मिकशक्तिज  | न्यज्ञान ४२.      |
| अवधि-मनःपर्याय              | <b>६</b> २.            | आप्तपरीक्षा       | १ %.              |
| अवस्था अज्ञान               | <b>६५.</b>             | आ प्त भी मां सा   | ५५,               |
| अवाय                        | ३७.३८.३९.              | आरम्भणका इन्द्रिः | य आपाथ गमन ३९.    |
| अविद्या                     | ٤4.                    | आर्थपरंपरा        | २६.               |
| अ वे स्ता                   | ચે ફ.                  | आर्थरिक्षित       | ५.६.७.२५.         |
| अश्रुतनिश्रित               | <b>૨૪.૨</b> ૫. ં       | आर्यशाखा          | ₹0.               |
| अ ए श ती                    | <b>લ</b> લ્            | आवज्जन            | ३९.               |
| अष्टसहस्री                  | <b>લ</b> લ.            | आवरण              | १५.६३.            |
| असत्त्व                     | <b>Ę</b> 8.            | आवरणकर्म          | १४.               |
| असर्वज्ञ                    | 45.                    | आवरणक्षय          | ४६.               |
| असंयम                       | <b>३</b> ३.            | आव इय क नि र्यु   | के ३.४.५.२१.२४.३६ |
| अहंत्व-ममत्व                | 89.                    | <b>आ</b> वृतत्व   | १५.               |
|                             | <b>७.२८.३०.३१.३</b> २. | आश्रम             | ₹0.               |
|                             | <b>३</b> ३.३४.         | आसत्ति            | રે છે.            |
| <b>अहिंसा-हिंसा</b>         | ٦٩.                    | आ स्ति क द ई। न   | 86.               |
|                             |                        |                   | इ                 |
|                             | सा '                   | <b>इतिहास</b>     | ₹0.               |
| आकांक्षा                    | <b>३७.</b>             | ं इन्द्रियजन्य    | ₹८.               |
| आगम ७.२३.२                  | ४.२९.३१.३६.३७.         | ≢ਿਟਾਮ-ਸ਼ਜ         | 80.               |
| 6                           | ४४.५७.                 |                   | C Tay             |
| आगमानुसारी                  | <b>२१.२</b> २.         | 2                 |                   |
| आगमिक                       | 8.4.                   | •                 | 83.               |
| आगममूलक तार्किक             | २१.                    | ् <b>इ</b> हा     | ३७.३८.३९.५४.      |
| आचार                        | <b>३</b> १.            |                   | उ                 |
| आ चा रा ङ्ग                 |                        | उत्कट मुमुक्षा    | १८.               |
| अात्मतत्त्व                 |                        | उत्तराध्ययन       | ₹.                |
| आत्मपर्याय                  |                        | <b>उत्सर्ग</b>    | २७.               |
| आत्मशक्ति                   | 80.                    | ः उत्सर्ग-अपवाद   | २८.२९.३०.३४.३५.   |
| आत्मशुद्धि                  | 86.                    | ं उद्यन           | 80.88.            |
| आत्मा १                     | १३.१४.१६.४५.५३.        | : उदार            | १ ५.              |
|                             |                        |                   |                   |

|                       | <b>क्वानबि</b> न्दुपरिचयगत | विशेषशब्द सूची ।     | લ્ હ                          |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| उपदेशपद               | २५.२७.२८.२९.३०.            | काय                  | 47.                           |
| उपदेशरहस्य            | ₹0.                        | कारण                 | ६३,                           |
| उपयोग                 | २१.                        | कारणांश              | ३८,                           |
| <b>उ पा ध्या य</b> जी | ६-१७.२३२५.३०.              | कारिकाशैली           | <b>१</b> २.                   |
|                       |                            | कार्मप्रन्थिक        | 8.                            |
| उ पा लि सु त्त        | ₹ <b>₹</b> •               | कार्यकारण            | <b>६३.</b>                    |
| उ मा खा ति            | 4. ६. ८. ९. २ ५. ५४. ५ ५.  | कार्यकारणभाव         | ३७.३८.                        |
|                       | <b>ુ.</b>                  | का शी                | ११.                           |
| _                     |                            | कुन्द कुन्द          | ५५.                           |
| ऋषि                   | २८.                        | कु मा रि छ           | 6.80.26.                      |
| ऋजुसूत्र नय           | ६३.                        | कूटस्थत्व वाद        | १५.                           |
| एका न्त वादी          | १५.                        | <b>कृतयोगित्व</b>    | <b>३</b> ४.                   |
| एदम्पर्यार्थ          | २७.२९.                     | केवल                 | 8.80.                         |
| ओ घनि र्युक्ति        | <b>३</b> ३.                | केवलज्ञान ७.१२.३     | २२.४२.४८.५४.५९.               |
| <b>ओं</b> त्पत्तिकी   | २४.२५.                     |                      | ६३.                           |
| औदयिक<br>•            | १९.                        | केवलज्ञानावरण        | <b>१</b> ४.१५. <b>१</b> ६.१७. |
| ओपनिपद दर्शन          | 88.                        | केवलज्ञानावारकत्व    | ४७.                           |
| औपाधिकपर्याय          | १७.                        | केवलदुर्शन           | ७.२२.५४.५९.६३.                |
|                       | क                          | केवलपर्याय           | <b>Ę</b> Ę.                   |
| क न्द ली              | २३.४१.                     | केवली                | १४.                           |
| कफ                    | 86.                        | हेश                  | १९.३४.४७.                     |
| कफजन्य                | 80.                        | क्रेशावरण            | <b>१</b> ४.                   |
| कर्तव्य               | ३५.                        | <b>क्टेशावरणहानि</b> | १८.                           |
| कर्म                  | 84.99.                     | कैवल्य               | १८.                           |
| कर्मक्षयजन्य          | १७.                        | कैवस्यज्ञानावस्था    | १७.                           |
| कर्मश्रयपक्ष          | ४६.                        | को ट्या चार्य        | 6.34.49.                      |
| कर्म प्रवाद           | 80.                        | ऋम                   | 46.                           |
| कर्मवर्णन             | २०.                        | क्रमपक्ष             | ५५.५६.५७.५८.                  |
| कर्मविषयक             | <b>૨</b> ૦.                | क्रमवर्तित्व         | 48.                           |
| क में शास्त्री य      | 4.                         | <b>कमवाद</b>         | ५९.६१.६२.६३.                  |
| क में सा हित्य        | ٠.<br>۶ <b>૨</b> .         | कीडा                 | ₹ છ.                          |
| कर्मस्वभाव            | <b>१</b> ४.                | क्षणभङ्गचाद          | ५०                            |
| कमीवरण                | <b>૧</b> ૫.                | क्षणिक               | ४९.                           |
| क हप भा दय            | <b>3</b> 4.                | 3.0                  | <b>१</b> ८.8७.                |
| का म शा स्त्र         | 84.                        |                      | <b>१८</b> ,                   |

| > 0 0                       |                | 3                             |                     |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| क्षयोपशमकी प्रक्रिया        |                | चैतन्यशक्ति                   | <b>Ę</b> ą.         |
| क्षयोपशमजन्य                | १७.            | <b>ज</b>                      |                     |
| क्षायिक                     | १७.            |                               | ५३.                 |
| क्षायिकचारित्र              | १७.            | जड                            | 88.                 |
| क्षायोपशमिक                 | 89.            | ज य म्त                       | २०.                 |
| ख                           |                | जरथो स्थियन                   | २६.                 |
| खल                          | <b>६</b> ५.    | <b>ब</b> ल                    | ४७.४८.              |
| ग                           |                | जल्प                          | 8.9.                |
| गीतार्थत्व                  | <b>३</b> ४.    | जवन                           | ३९.                 |
|                             | 88.            | जि न दा स ग णि                | ५९.                 |
| गुण                         | १ <b>७</b> .   | जिनमद्र ७.८.१०.२              | २.२६.३३.३६.         |
| गुणस्थान                    | •              | ४१.५५.५                       | ६.५९.६०.६३.         |
| गृहस्य                      | <b>રે</b> ૪.   | जिनभद्रीय                     | ۷.                  |
| गो म्म ट सा र जी व का ण्ड   |                | जिने खरसूरि                   | १०.                 |
| गौणप्रधानभाव                | <b>ξ</b> 8.    | जीव                           | १६.                 |
| गं ने श                     | ११.४०.४४.      | जीवनदृष्टि                    | ₹0.                 |
| •                           |                | जीवन्मुक्ति                   | 86.                 |
| चक्षुरादिविज्ञान            | <b>३</b> ९.    | जीवविराधना                    | <b>33.</b>          |
| चतुर्विध प्रमाण विभाग       | <b>ξ.</b> ७.   | जैन १३.१८.२६.२८               | ३२.३५-४१.           |
| चतुविंधवाष्यार्थज्ञानका इति | हास २०.        |                               | 88.80.              |
| चा वी क                     |                | जैन तर्क भाषा                 | १.८.१०.११.          |
| चालना                       | २६.२७.         | जैनदर्शन ३८.३९.४              | ४.४९.५१.५२.         |
| चि कि त्सा शास्त्र          | 86.            |                               | १५.४ <b>९.</b>      |
| वित्त                       | 94.            | . जैन परंपरा                  | २३.५२.              |
| वित्तसाम्य                  |                | जीनवाङ्मय २१.२                | <b>३.२५.३७.</b> ४०. |
| <b>वित्</b> शक्ति           | 44.            |                               | 88.48.              |
| चिद्र्पत्रहा                |                | जै न शास्त्र                  | <b>३४.</b> ६४.      |
| विन्तन                      |                | जैन साहि त्य                  | ₹७.                 |
| विन्ता                      |                | जै न सि द्धा न्त              | <b>१</b> ९.         |
| चिन्तामय                    | -              | : जै ने तर                    | ३७.५८.              |
| चेतन                        | 43.            |                               | •                   |
| <del>चे</del> तना           | <b>१</b> ३.१५. |                               | <b>4.</b> १३.६३.    |
| चेतनाशक्ति                  |                | ज्ञान के पाँच प्रकार          | ₹.                  |
| चेतःपरिज्ञान                |                | <b>ज्ञानगुण</b>               | ٠٠<br>٤٦.           |
| चैताम्य                     |                | <b>ज्ञान</b> पर्याय           | १२.                 |
| *                           | 77*            | , प्यत्तपत्र करणास्त्र ।<br>व | 77.                 |

| क्षानबिन्दुपरिचयगत विशेषशब्द सूची। |                    |                                        | ६९                                |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| ज्ञा नं प्रवाद                     | ₹.                 | तात्पर्यार्थनिर्णय                     | २६.                               |
| शानबिन्दु १-१२.२२.२                | ४.३०-४८.           | ताराष्युहज्ञान                         | ४१.                               |
|                                    | ५४.६२.             | त्रिविध प्रमाणविभाग                    | <b>v.</b>                         |
| ज्ञानमीमांसा                       | २३.                | तुलाविद्या                             | १५.                               |
| <b>ज्ञानवि</b> रोष                 | २१.                | तेज                                    | 80.                               |
| श्चानसामान्य                       | <b>१</b> ३.        | त्यागी                                 | ३३.३४.                            |
| शानसामान्य का छक्षण                | <b>१</b> ३.        | द                                      |                                   |
| ह्रा ना र्ण व                      | ٦.३.               | •                                      |                                   |
| ज्ञानावरण                          | १४.१५.२०.          | दग्धरज्जकल्प<br>दर्शन                  | <b>4</b> 7.                       |
| ज्ञानावरणीय                        | <b>१५.</b><br>93   | दशन                                    | <b>६३.</b>                        |
| ज्ञानावारक कर्म का खरूप            | १३.                | दिगम्बरवाङ्मय                          | <b>૨७.૨૮.</b><br>૨૨ <b>.५</b> ५.  |
| न्नेयावरण                          | १४.१५.             | दिगम्बर-श्वेताम्बर                     | १८.२ <b>२.</b> ४४.                |
| त                                  |                    | ादगम्बर-वतास्वर<br>दिगम्बरीय           | १९.३ <b>६.६</b> २.                |
| तत्त्व                             | 84.                | दि गम्बरीय परंपरा<br>दि गम्बरीय परंपरा | <b>\$3.44.47.</b><br><b>\$</b> ₹. |
| तत्त्वज्ञ                          | २३.                | दि ङ्नाग                               | <b>१</b> 0.                       |
| तत्त्वज्ञान                        | २१.                | दिवाकरश्री                             | <b>२</b> ४.                       |
| त स्व बि न्दु                      | ₹.                 | दीर्घोपयोग<br>-                        | <b>\$ \$ 6</b> .                  |
| तत्त्वबुभुत्सु                     | 8.                 | दु:ख                                   | <b>\$</b> 9.8 <b>9.</b>           |
| तत्त्वमसि                          | ४६.५२.             | ਭੇ ਕ ਕ ਕੀ                              | 6.44.                             |
| तस्वसंप्रह २३.३९.                  | 80.88.84.          | . देवपजा                               | <b>३</b> १.                       |
|                                    | 12 / 11 10         | देवभद्र                                | ۹.                                |
| त रव सं ग्रह प िं का               | 28.                | द्वसद्र<br>दोष                         | ₹?.                               |
| त स्वार्थ                          | ષ.૨૫.              |                                        | ३ <b>६.३७.</b> ४४.                |
| त स्वार्थ भाष्य                    |                    | ्द्रव्य<br>जनगणभूग                     | 88.                               |
| त त्वा थे श्लो क वा ति क           | २ <b>९</b> .३७.४०. | द्रव्यपयाय                             | ३°°°                              |
| त स्वार्थ सूत्र                    | 4.6.20.82.         | ६०थश्रुत<br>- क्ट्याशिक                | ? <b>4.</b>                       |
| त स्वा थी थि ग म सूत्र             | २१.                | द्वादशारनयचक                           | <b>Ę</b> ?.                       |
| तनु                                | 2.3.               | निविधः समामाविभाग                      | Ę. <b>.</b> .                     |
| तप                                 | २७.२८.             | े हिष                                  | 80.86.89.                         |
| तमोगुण                             | १५.                | हेष<br>हेप<br>हेतवादी                  | 40.                               |
| तर्क                               | २३.                | ् ४८ भागसम्बर्धः<br>-                  |                                   |
| तर्केयुग                           | ३७.                | 1                                      | ग                                 |
| त के शास्त्र                       |                    | ्धर्म                                  | २७.                               |
| तास्विक धर्मसंम्यास                |                    | ्ध र्म की र्ति                         | ३.९.१०.२९.४८.                     |
| तात्पर्यज्ञान                      | ₹७.                | ं धर्म बिन्दु                          | ₹.                                |

| धर्ममार्ग                 | २७.                          | <sup>े</sup> निर्विकल्पक | ३९.५३.          |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| ध में सं ग्रह जी          | <b>v.</b> १0.                | निर्विकल्पकज्ञान         | ₹८.             |
| धर्माधर्म                 | १९.४३.                       | निर्विकल्पकबोध           | ५३.५४.          |
| धारणा                     | <b>३७.३</b> ८.३९.            | निर्विकल्पकसमाधि         | 86.             |
| धारावाही ज्ञान            | ३९.                          | िनि अव य द्वा त्रिं शि व | हा ६.७.२२.      |
| धुवगतिज्ञान               | ४१.                          | नै या यि क               | ३५.३६.३९.४०.५१. |
| न                         |                              | नैरात्म्यदर्शन           | १८.             |
| न म्दी                    | ٤.                           | नैरात्मभावना             | ४९.५०.          |
| न न्दी का र               | २४.                          | नैरात्मभाषनाका नि        | रास ४२.         |
| न न्दी चूर्णी             | 46.                          | नै ज्क म्यं सि द्धि      | १६.             |
| न नदी टी का               |                              | <sub>.</sub> न्या य      | १३.१६.२३.३७.३८. |
| न न्दी वृत्ति             | 49.                          | न्याय कु मुद् च न्द्र    | १०.             |
| नन्दीसूत्र ३.४.२१         |                              | न्या य द र्श न           | १४.३८.          |
| नय                        | ११.६४.                       | न्या य दी पि का          | १२.             |
| न य च ऋ                   | 88.                          | ्न्या य वि न्दु          | ₹.₹८.           |
| न य प्र दी प              | ₹.                           |                          | २०.             |
| नयभेद                     | ६२.                          | न्यायमीमांसा             | ₹0.             |
| न य र इ स्य               | ₹.                           | न्या य वि नि श्च य       | ٩.              |
| न या मृत त रंगि णी        | ₹.                           | न्याय विशारदत्व          | ११.             |
| नयाश्रित                  | <b>६</b> ३.                  | न्या य वै शे वि क        | १८.१९.३८.४३.४४. |
| म च्य न्या य              | 80.48.                       |                          | ४६.४७.४९.       |
| नेव्यन्यायशास             | ११.                          | न्या य-वे हो वि क-व      | दान्तद्शेन १५.  |
| नाम                       | <b>१</b> ३.                  | न्या य सूत्र             | ५.१२.२०.        |
| नामकरणसंस्कार             | ٦.                           | ्न्या या व ता र          | 4.6.6.9.40.28.  |
| नामजात्यादि               |                              | ं न्या या व ता र टी क    |                 |
| निक्षेप                   | 22.                          | न्या या व ता र टी व      | ग टिप ण ७.      |
| नित्यत्व                  | १५.                          | ·<br>•<br>•              | प               |
| निदिष्यासन                | 49.                          | पक्षधर                   | 80.             |
| नियमसार                   | લ લ.                         | पञ्चविधज्ञान             | ₹.४.८.          |
| निराश्रवश्रव चित्तसन्तर्ग | ते १८.                       | पद्मविधज्ञानवर्णन        | ११.             |
| निर्प्रन्थत्व             | २७.२८.                       | प्रव्वविधज्ञानविभाग      | ٩.              |
| निर्युक्ति ५.९.२२         | .२४.२५.३०.३२.                | प ऋ सं म ह               | 8.              |
|                           | <b>३६.</b> ४१.४४ <b>.५६.</b> | प्रमुक्तन्ध              | 88.             |
| निर्युक्तिकार             | v.                           | प त आ लि                 | १९.             |
| निर्वाण                   | १८.                          | पद                       | २६.             |
|                           |                              |                          |                 |

|                      | ्हानवि <i>न्</i> दुपरिचयगर | त विशेषशब्द सूची।         | ७१           |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| पदच्छेद              | २६.                        | ्<br>पंच <b>डा</b> न      | ₹६.          |
| पद्विप्रह्           |                            | प्र का शा त्म य ति        | १६.          |
| पदार्थ               | २६.२७.५७.                  | 1                         | १५.४७.       |
| पदार्थोपस्थिति       | <b>ર</b> હ.                | प्रकृति                   | १५.४४.६४.    |
| परचित्तज्ञान         | 89.                        | प्रज्ञा                   | ч.           |
| परचित्तविजानना       | ४१.                        | प्र <b>त्यक्ष</b>         | 4.6.9.89.88. |
| परमात्मा             | લર.                        | प्रत्यक्ष्ज्ञान           | ₹८.          |
| परवैराग्य            | १८.                        | प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाण वि | भाग ६.       |
| परार्थानुमान         | <b>v</b> .                 | प्रसक्षानुभव              | २३.          |
| परिणतशास्त्रज्ञान    | <b>ર</b> ૪.                | प्रत्यवस्थान              | २६.२७.       |
| परिपाकांश            | ३८.                        | ् प्रथमकर्मग्रन्थ         | 8.           |
| परीक्षा मुख          | ४०.                        | সণক্ত                     | ५०.५२.       |
| परोक्ष               | 4.6.84.                    | प्रभाकर                   | २८.          |
| पर्याय               | ५३.                        | प्रभाचन्द्र               | १०.          |
| पर्यायार्थिक         | १५.                        | <sup>!</sup> श्रमाण       | 4.6.9.88.88  |
| <b>प</b> इयन्ती      | ই ৩.                       | प्रमाणपरीक्षा             | १२.४०.       |
| पा त झ ल             | ४१.                        | प्रमाणप्रणाली             | ٩.           |
| पा त झ छ यो ग सु त्र | १९.४१.                     | त्र माण मी मां सा         | ४१.४३.       |
| पारमार्थिक           | ५१.                        | त्र मा ण मी मां सा भा प   | ा टिपण ७.    |
| पारमार्थिकत्व        | 49.                        | प्रमाणलक्षण               | ٩.           |
| पा ली अ भि ध र्म     | ३९.                        | प्रमाण वार्तिक            | १०.२९.४८.    |
| पा ली वा ङ्म य       | ₹८.                        | प्र माण वि नि श्च य       | ς.           |
| पिट क                | ३२.                        | प्रमाणसमुचय               | १०.          |
| पित्त                | ४८.                        | प्रमाणसंश्रह              | ८.९.११.      |
| पित्तजन्य            | ४७.                        | प्रमाणों का समावेश        | ۷.           |
| पुनर्जन्मवाद         | ४७.                        | - प्रमाद                  | ३१,३२,३३,३४, |
| पुरुष                | १३.१५.४४.                  | प्रमा छ क्ष्ण             | १०.          |
| पूर्व धर             | ३५.                        | प्रमेय                    | ३७.४२.       |
| पू ज्य पा द          | ८.१०.१९.५५.                | प्रवचन                    | <b>ዓ.</b>    |
| पूर्ण                | <b>१</b> ४.                | प्रवृत्ति-निवृत्ति        | ४९.          |
| पूर्णत्रहा           | 88.                        | प्र <b>श स्त पा द</b>     | 83.          |
| पूर्व मी मां सा      | ११.                        | ं प्रशस्त पाद भाष्य       | ७.२३.४१.     |
| <u> १</u> थ्वी       | ४७.५१.                     | प्रशस्ति                  | ६२.          |
| पौद्रलिक             | ₹0.                        | प्रसुप्त                  | १९.          |
| पौद्रलिक कर्मद्रव्य  | १५.                        | प्रसंख्यान                | १८.          |

| प्रसंख्यान-सम्प्रज्ञात समाधिका प्रारम् | H 80.         | <b>ब्रह्म</b> भावना      | 89.40.                          |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|
| प्राचीन परंपरा                         | २७.           | <b>त्रदा</b> साक्षारकार  | १८.४७.५१.५२.                    |
| प्रातिभासिक .                          | 49.           | ना साण परंपरा            | २०.३१.                          |
| प्रातिभासिक सत्त्व                     | 42.           | •                        | A.                              |
| प्रामाण्य ३                            | ९.४०.         |                          |                                 |
| प्रामाण्यनिश्चय                        | ३९.           | भ ग व ती                 | <b>६.</b> २४.                   |
| प्रामाण्यनिश्चयके उपायका प्रश्न        | ३८.           | भ द्र बा हु              | 4.24.                           |
| 46                                     |               | भय<br>भ र्नृहरी          | <b>३</b> १.                     |
|                                        | c 2           | भ पृष्ट्रा<br>भ तृह्री य | १o.                             |
| फल                                     |               |                          | ₹७.                             |
| फलांश                                  | ३८.           | भवोपमहिकर्म              | 42.                             |
| च                                      |               | भाव                      | ३५.३७.६३.                       |
| वत्तीसी                                | २४.           | भावकर्म                  | १५.                             |
| बन्ध                                   | 40.           | भावना                    | २८.४६.४८.                       |
| बन्ध-मोक्ष                             | ५१.           | भावनाकारणवाद             | ४६.                             |
| बहिरात्मा ं                            | 49.           | भावनाकारणवादी            | ४६.                             |
| बा है स्प त्य                          | 86.           | भावनाजम्य                | ४६.                             |
| बु द                                   | २३.           | भावनामय                  | २९.                             |
| बुद्धिसत्त्व                           | १५.           | भावश्रुत                 | ३६.                             |
| बृ ह त्क ल्प                           | 4.            | भा ष्य                   | १२.२५.४१.४४.                    |
| बृह्त्क ल्प भाष्य                      | <b>१.२</b> ६. | भाष्य का र               | १९.                             |
| बोध                                    | ३७.           | भुवनज्ञान                | ४१.                             |
| बौद्ध १३.१४.१८.२८.३२.४१.४१             | 3.86.         | भोजन                     | २७.                             |
|                                        | 88.           | भौतिक                    | <b>80.</b>                      |
| यौद्धदर्शन १५.१९.३८.४                  | 8.88          | भौतिकता                  | <b>३</b> १.                     |
| वौद्धपरि भाषा                          | २९.           | Ŧ                        |                                 |
| बो द म त                               | 80.           | म आहा म निकाय            | २८.३२.३३.४१.                    |
| बौद्धसम्प्रदाय                         | २३.           | म ण्ड न मिश्र            | १६.                             |
| त्रहा १३.१५.५३                         | <b>3.</b> 48. | मति ४.८.९.१              | ४.२१.२२ <u>.</u> ४०.४ <b>२.</b> |
| त्रहाशान ५                             | ٥.4٦.         | मति आदि चार ज्ञान        | १४.                             |
| ब्रह्मज्ञानका निरास                    | ४२.           | मतिज्ञान                 | ५.२०.२३.२५.३७.                  |
| ब्रह्मज्ञान से अज्ञानादि की निवृत्ति   | 40.           | मतिझानावरण               | १४.१७.२०.                       |
| <b>ब्रह्म</b> निष्ठत्व                 | १८.           | मतिल्रहिष                | २१.                             |
| <b>ब्रह्म</b> बोध                      | 47.           | मविश्वत                  | ६.६२.                           |
| त्रशभाव                                | 47.           | मविसामध्ये               | ₹ 6.                            |

|                          | <b>ज्ञानविन्दुपरिच</b> यगत | विशेषशब्द सूची।                  | RS               |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>सत्युपयोग</b>         | २१.                        | योगदर्शन                         | १९.२०.           |
| सधुसूद न                 | <b>३.१२.५०.</b>            | •                                | ₹.88.            |
| सध्यमा                   | <b>.</b> ३७.               | योग भाष्य                        | 89.              |
| <b>म</b> न               | ५२.                        | योग भाष्य कार                    | 88.              |
| मनोजन्य                  | ३८.५३.                     | यो ग सूत्र                       | ४३.              |
| मनःपर्याय १              | १.२२.४०.४१.४२.५१.          | योग्यता                          | ₹७.              |
| संब                      | २६.                        | यौ ग प द्य प क्ष                 | ५५.५६.५७.५८.     |
| मन्दप्रकाश               | १७.                        | यौगपद्यवाद                       | ६३,              |
| मन्दिरनिर्माण            | ३२.                        | *                                | ल                |
| म छ य गि रि              | २५.३९.५८.५९.               | 1                                |                  |
| म छय गि री य टी र        | का १९.                     | र घुना थ                         | 80.              |
| म हा वा दी               | ४४.५८.६०.६१.६३.            | राग<br>रागादि हास का प्रार       | ४७.४८.४९.        |
| महाव <del>ाद</del> यार्थ | २७.२९.                     | राजाद हास का आर                  |                  |
| मा णि क्य न न्दी         | १०.                        | राजवातिक कार                     | ८.९.२२.५५.       |
| मा हिंस्यात् सर्वभू      | तानि ३४.                   | राजवात्तिककार<br>लघीय <b>ल</b> य | <b>१९.</b>       |
| मिथ्यादृष्टि             | ५१.                        | ल वा प स्व प<br>लब्धि            | <b>2.9.</b> 99.  |
| मीमांसक ८.२३             | .२७.२८.२९.३४.३५.           | लिप <u>ि</u>                     | <b>२१.३७.</b>    |
|                          | ८.४०.४३.४४.४५.४६.          | लोकोत्तर <b>ज्ञान</b>            | ર્ છ.            |
| मुक्ति<br>-              | १८.                        | है। कि क शा <b>छ</b>             | <b>₹</b> १.      |
| मूर्त                    | ४१.                        |                                  | <b>२१</b> ,      |
| मूर्त-अमूर्त             | ४३.                        |                                  | व                |
| मूर्त्तकर्मरचना          | २०.                        | वचन                              | 47.              |
| मूल-अज्ञान               | १५.                        | वर्णनशैली                        | , १२.            |
| मूला अविद्या             | १५०                        | वा क्य प दी य                    | ३७.              |
| मोक्ष                    | . 1                        |                                  | . ७.२८.२९.३०.३४. |
| मोह                      | 8८.                        | वा च स्प ति मि श्र               | ३.१६.२०.         |
|                          | य                          | वात                              | 84.              |
| यज्ञ                     | २८.२९.                     | वातजन्य                          | 8७.              |
| यज्ञीय हिंसा             | . २९.                      | वा त्स्या य न                    | २०.              |
| यतना                     | <b>३</b> ३.                | वा द्                            | 8.               |
| य शो वि ज य जी           |                            | वादकथा                           | <b>v.</b>        |
| युक्तयोगी                | १८.                        | वादगोष्ठी                        | ९.               |
| युगपत् पक्ष              | 48.                        | वा दि दे व सूरि                  | · १०.३७.३९.      |
| युग्पद् वाद              | ५९.६१.६२.                  | वा दि मु रूय                     | ६१.              |
| युषानयोगी प्रत्यक्ष      | 89.                        | वादिराज                          | <b>१</b> 0.      |
| 10                       |                            |                                  |                  |

| 300-100                      | ૪७.                           | बेदान्त प्रक्रिया   | 47.48.48.                 |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| वायु<br>वार्त्तिक            |                               | वे दा न्त म त       | १६.                       |
| व। श्रिका दि                 |                               | वेदान्तसार          | <b>१</b> २.               |
| ना सना द<br>वासना            | ,                             | वैखरी               | રૂ હ.                     |
| विकृति                       |                               | वै दि क             | <b>₹</b> ६.₹४.४ <b>१.</b> |
| विचार                        | , 1                           | वै दिकदर्शन         | ३६.३८.४१.                 |
| विचार<br>विच्छि <b>म</b>     | , , , ,                       | वै दिक परंपरा       | ३०.३२.                    |
| वितण्डा                      | 8.                            | वै दि क म ष         | <b>२६.</b>                |
|                              | 1                             | वै दि क शा खा       | २६.                       |
| विदेह मुक्ति                 | <b>86.</b>                    | वैनयिकी             | २५.                       |
| विद्यानन्द १०.<br>विधि-निषेध | .१२. <b>२९.३७.</b> ४०.<br>३५. | वैयक्तिक            | ३४.                       |
|                              |                               | वै शे वि क          | v.                        |
| विपाकारम्मी आयुष             | <b>१८.</b>                    | वै हो बिकदर्शन      | ७.२३.                     |
| विप्रतिपत्ति                 | ५४.५८.५९.                     | वैशेषिकसूत्र        | ४९.                       |
| वियुक्त योगी                 | <b>१८.</b>                    | वोद्वपन             | <b>३</b> ९.               |
| वियुक्त योगी प्रत्यक्ष       | ४१.                           | <b>ट्यक्ति</b>      | રૂ છ.                     |
| विवरणा चार्य                 | १६.                           | <b>व्यञ्जनाक्षर</b> | <b>३</b> ६.३७.            |
| विवेकस्याति                  | ४७.                           | व्यञ्जनावप्रह       | ३७.३९.                    |
| विवेकभावना                   | ४९.५०.                        | व्यवहारनय           | <b>Ę</b> ą.               |
| विशेषण                       | <b>६</b> ४.                   | व्या करण सहा भ      |                           |
| विशेषणवती                    | ५६.५८.५९.                     | व्याख्यारोली        | १२.                       |
| वि हो षा व इय क भा ष्य       | ८.११.२२.३६.                   | व्यापारांश          | ₹८.                       |
| २५.२६.४१.४२                  | .४६.५६.५८.५९.                 | व्याव <b>हारिक</b>  | 49.42.                    |
| विशेष्य                      | ६४.                           | व्यो म व ती         | ٠,٠٠٠.<br>٠,२३,४३,४४.     |
| विषय                         | १६.                           | व्यो म शिव          | ७,                        |
| बृ त्ति                      | ३१.                           |                     | হা                        |
| षृद्ध वा दी                  | ६१.                           | शक्ति               | ३५.३७.५१.                 |
| बृद्धा चार्य                 | ५९.६०.६१.                     | হাভব্               | ७,३५.३७.                  |
| वे द                         | २८.                           | शब्दप्रमाण          | ₹७.                       |
| वे द प थ                     | 84.                           | शान्तर क्षित        | 86.                       |
| वे द शास्त्र                 | ४६.                           | शा न्ति सूरि        | <b>१0.</b>                |
| ने दा सा                     | <b>૨</b> ૧.                   | शा व र भा ज्य       | <b>१</b> 0.               |
|                              | .१४.१८.४७.५१.                 | शाब्दबोध            | ₹७.                       |
| वेदान्तक रूप छ तिका          | १२.५०.                        | য়াজ                | <b>૨</b> ૧.३५.            |
| वे दा न्त द शे न             |                               | शासना ती समु        |                           |

| ्रान <u>।</u>                                         | बन्दुपार <del>च</del> यगत | विशेषशब्द सूची।          | ७५           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| शुक्रोपचयजन्य                                         | <b>૪</b> હ.               | श्वेताम्बरी यपरंपरा      | ६२.          |
| <u> शुक्र</u> ुध्यान                                  | ४६.४७.                    | श्वे ता म्बरी य बा इस् य | <b>ય</b> 4.  |
| शुद्धतार्किक                                          | २१.२२.                    | ঘ                        |              |
| शुद्धद्रव्य                                           | <b>५</b> ३.               | ष ट्खण्डा ग म            | 8.           |
| गुद्धद्रव्यनयादेश                                     | ५३.५४.                    | षड्द्रव्य                | 88.          |
| ु<br>बुद्धद्रव्योपयोग <b>रू</b> प                     | 48.                       | षट्स्थान                 | <b>ર</b> ેય. |
| हु भ च न्द्र                                          | ٦.                        | षट्स्थानपतितत्त्व        | २०.          |
| -<br>शून्यत्व                                         | ४९.                       | षो ह श क                 | २९.          |
| ने के शास्त्र का  | ५२.                       | स                        |              |
| शं करा चार्य                                          | ٤.                        | संज्ञाक्षर               | ₹0.          |
| शांकरवेदान्त                                          | 40.                       | सत्तागव                  | १९.          |
| अद्भानरूपदर्शन का ज्ञानसे अर                          | भेद ७.                    | सस्व                     | ६४.          |
| श्रमणजीवन                                             | ₹0.                       | सत्यगवेषणा               | ३९.          |
| श्रमणपरेपरा<br>************************************   | <b>३</b> १.               | सदानन्द                  | १२.          |
| श्र <b>वण</b>                                         | 49.                       | सइर्शन                   | ६४.          |
| त्रपण<br>श्रवण-मनन-निदिध्यासन                         | 42.                       | सन्निकर्ष                | ₹८.          |
| प्र <del>ाचनाचनाचनाचनाचन</del><br>प्रीधर              | v.                        | सन्निकर्ष                | ३९.          |
|                                                       |                           | सन्मति ६.७.१२.२२.        | ५२.५५.५९.६०. |
| द्रुत ४.८.९.२१.२२. <b>ः</b><br><del>ष्टुतच</del> र्चा | ફ <b>ય.</b>               |                          | ६१.६२.६३.    |
| रुतज्ञानावरण<br>धतज्ञानावरण                           | ₹0.                       | स म न्त भ द्र            | فر نع .      |
|                                                       | <b>રે</b> ધ.              | समाधिजन्य धर्मद्वारा स   | र्वह्य ४७.   |
| ुतथर<br>————————————————————————————————————          | 47.<br>43.44.             | सम्पत्ति                 | <b>Ę</b> 8.  |
| ष्ठुतनिश्रित                                          | 74.77.                    | सम्यग्ज्ञान              | ४७.          |
| श्रुत्तनिश्रित और अश्रुतनिश्रित                       |                           | सम्यग्दर्शन              | ४७.          |
| मति का प्रश                                           | २०.                       | समग्दष्टि                | ४७.          |
| <b>धुतमय</b>                                          | २५.                       | सयोगी-अयोगी गुणस्थान     | १८.          |
| श्रुतलब्ध                                             | <b>२</b> १.               | सर्वज्ञ                  | ४३.४५.५७.    |
| श्चतसामध्ये                                           | ३६.                       | सर्वज्ञत्व               | ४३.४६        |
| श्रुति १४.३                                           | २१.४२.५३.                 | स र्व इ वा दी            | ६७           |
| श्रुतिकल्पवाक्य                                       | २८.                       | स र्व हा तम मु नि        | १६.          |
| श्रुतिप्रमाण                                          | २३.                       | स वी र्थ सि द्धि         | ८.१०.२२.५५   |
| श्रुतिस्मृति                                          | 42.                       | सविकल्पज्ञान             | ₹८.          |
|                                                       | २१.२५.३०.                 | सविकल्पकनिर्णय           | <b>३</b> ९.  |
| श्वेता म्बर-दिग म्बर                                  |                           | सविकल्पकबोध              | ५३           |
| शेता म्ब र-दि ग म्ब र वा इस                           |                           | सन्वे पाणा न हंतन्वा     | 38           |

| साक्षात्कार                  | 83.88.84.            | संस्कार ३७.                   |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| साधुजीवनकी अशक्यताका         |                      | संस्कारात्मक १५.              |
| साधुसङ्ग                     | 33.                  | संहिता २ २६.                  |
| सामान्यनियम                  | २५.<br>२७.           | संहितापाठ २६.                 |
| सामृहिक                      | ₹४.                  | सां ख्य १३.१४.१५.१९.२८.२९.३२. |
| सार्वेह्यजनक                 | ४६.                  | सां ख्य का रिका ७.१२.         |
| सार्वे ज्य वादी              | 83.                  | सां ख्य द र्श न ७.            |
| सिद्धरव                      | १८.                  | सां रूय-योग १५.१८.२३.४४.४६.   |
| सि द्ध र्षि                  | 80.                  | ४७.५०.                        |
|                              | २.२३.२५. <i>४</i> २. | सिंहगणि ६१.                   |
| 42.44.46.49.6                |                      | स्तुतिकार ५९.                 |
| सिद्ध से न ग णि              | 48.                  | स्ती : ६४.                    |
| सि दू से नी य                | ч.                   | स्थानाङ्गसूत्र ६.             |
| सिद्ध हे म                   | २५.                  | स्थितप्रज्ञत्व ३४.            |
| सि द्वा न्त बि न्दु          | ३.५०.                | स्नेह ४९.                     |
| सुख                          | 89.                  | स्मरण ३८.                     |
| सुरेश्वराचार्य               | १६.                  | स्मार्त १४.                   |
| सूत्र कुता क्र               | ३१.३२.३३.            | स्मृति ५.९.३४.३८.             |
| स्का                         | ३७.                  | स्याद्वादक रूप छ ता २.        |
| सूत्र                        | र्इ.                 | स्याद्वाकर ३७.                |
| सूत्र भा ध्य                 | ४३.                  | स्वतः-परतस्त्व ३९.            |
| स्त्रशैली                    | . १२.                | स्वतस्त्व-परतःश्रामाण्य ४०.   |
| सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्त्यनुगम | २५.                  | स्वतःप्रामाण्य ३९.            |
| सूत्रस्पर्शी                 | . २५.                | स्वतस्त्व-परतस्त्व ३५.        |
| सूर्य                        | ६४.                  | स्वरूपप्रतीष्टचिति १८.        |
| संकेतज्ञान                   | <b>રૂ</b> હ.         | स्वरूपलाम १८.                 |
| संक्षेप शारीर कवार्तिक       | . १६.                | स्वार्थश्रुत ३६.              |
| संप्रहनय                     | ६३.                  | ह                             |
| संघ दा स                     | <b>२</b> ६.          | हरुयोग ४८.                    |
| संज्ञा                       | ٤.٩.                 | हरिभद्र ३.१०.१७.२६.२७.३०.५१.  |
| संज्ञाक्षर                   | 38.                  | ५९.६०.                        |
| संतीरण                       | ३९.                  | हरिभद्रीय २७,                 |
| संपटिच्छन्न                  | ३९.                  | हिंसा २७.२९.३१.३२.३३.३५.      |
| संप्रज्ञात                   | १८.                  |                               |
| संयम                         |                      | हे तु वि न्दु ३.              |
| संशय तथा सम्भावना            |                      | हेमचन्द्र १८.२५.              |
| संसार                        | ४९.                  | हेम च न्द्र म छ घारी ५९.      |

## संपादनमें उपयुक्त ग्रन्थों की सूची ।

```
अद्वेत०-भद्वेतसिद्धिः ( निर्णयसागर प्रेस, बंबई )
अद्वेतरत्नरक्षण (निर्णयसागर प्रेस, बंबई )
अनगार०-अनगारधर्मामृत ( श्रीमाणिकचन्द दि० जैनप्रन्थमाला, बम्बई )
अभिध०-अभिधर्मकोष (काशीविद्यापीठ)
आखा०-भाचाराङ्गसूत्र (भागमोदयसमिति)
           अाप्तमीमांसा (निर्णयसागर प्रेस, बंबई )
आव॰
आव॰ नि॰ । भावश्यकनिर्युन्ति-बिहोशावश्यकभाष्यान्तर्गतसूल (श्रीयशोत्रिजयप्रन्थनाला )
ऋक्सं०-ऋग्वेदसंहिता
उपदेशपद ( श्रीमुक्तिकम्खजनमोहनमाला, वडोदरा )
उपदेशरहस्य ( श्रीमनसुलभाई भगुभाई, अमदाबाद )
ओधनि०-भोधनियुंक्ति (भागमोदयसमिति, सुरत)
क्षन्दली०-प्रशस्तपादभाष्यटीका (विजियानगरं सिरीज, काशी)
कर्स०-गोस्मटसार-कर्मकाण्ड (श्रीराजचन्द्र शास्त्रमाला, बस्बई )
क्रमेप्र०-कमेप्रकृति (श्रीमुक्ताबाई ज्ञानमंदिर, दशोई)
काव्यप्र० काव्यप्रकाश ( बोम्बे संस्कृत सिरीज )
कुसुमा०-न्यायकुसुमाञ्जर्ला ( चै।सम्बा सिरीज, काशी )
केनो०-केनोपनिषद्
गोम० जी०-गोम्मटसार-जीवकाण्ड (श्रीराजचन्द्र शास्त्रमाला, बम्बई )
चतुःशतक (विश्वभारती-प्रनथमाला, शान्तिनिकेतन)
चित्सुखी (निर्णयसागर प्रेस, बंबई)
छान्दो०-छान्दोग्योपनिषद
जैनतर्कभाषा (सिंघी जैनव्रन्थमाला)
शानसार (जैनधर्मप्रसारकसभा, भावनगर)
तस्वचि०-तश्वचिम्तामणि (कलकत्ता)
तत्त्रवे०-योगदर्शनभाष्यटीका-तत्त्ववंशारदी
तस्वसं०-तस्वसंप्रह (गायकवाड ओरिएन्टक सिरीज, बरोडा)
तत्त्वसं० पं०-तत्त्वसंग्रहपञ्जिका ( "
        े तस्वार्थसूत्र
तत्त्वार्थ० टी०-तत्त्वार्थभाष्यरीका-सिद्धसेनकृत
तस्वार्थ ऋो०
                 तश्वार्थश्लोकवार्तिक (निर्णयसागर)
तर्कदी०-नीलकंठी-तर्कसंग्रहदीपिका-नीलकंठी टीका
तात्पर्य०-म्यायवार्तिकतात्पर्यटीका ( चौ० सि० काशी )
र्ते सिरी०-ते सिरीयोपनिषद्
द्श० चू०-दशवैकालिकसूत्रचूर्णि
द्शा नि०-दशवैकालिकनियंक्ति
द्रावै० हा०-दशवैकालिकसूत्र-हारिभद्रीयटीका
```

```
द्रव्यगुणपर्यायनो रास (यशोविजयोगध्यायकुत)
  द्ववानुयोगतर्कणा (भोजसागरगणकृत)
  ह्या०-द्रात्रिंशद्वात्रिंशिका (सिद्धसेनकृत)
  धम्मपद (पाली धन्ध)
  धर्मपरीक्षा (यशोविजयजीकृत)
  नन्दी०-नन्दीस्त्र
  निश्चय०-निश्चयद्वात्रिंशिका
 नैष्क०-नैष्कर्म्यसिद्धि (बोम्बे संस्कृत सिरीज)
  म्याय०-न्यायसूत्र
 न्यायकु०-न्यायकुमुद्धन्द ( माणिडचन्द दि॰ अन्धमासा )
  म्यायकुसु०-न्यायकुसुमाअली
 न्यायवि०-न्यायविन्दु (चौसम्बा सिरीज, काशी)
 न्यायमं०-न्यायमजरी (
 न्यायमा०-न्यायस्त्रवास्त्यायनभाष्य ( बौ० सि० काशी )
 म्यायवा०-म्यायवातिंक (श्रोसम्बा सिरीज, काशी)
 स्यायवा० ता०-म्यायवार्तिकतारपर्यटीका
 पञ्च०-पञ्चसंप्रह ( मुक्ताबाई ज्ञानमंदिर, सभीई )
 पञ्चवशी
 पञ्च० विव0-पञ्चपादिकाविवरण
 पञ्चसं ०-पञ्चसंग्रह ( मुक्ताबाई ज्ञानमंदिर, डभोई )
 पा०-पाणिनीयसूत्र
 पात् महा०-पात्रज्ञस्महाभाष्य
 पुरुषार्थ०-पुरुवार्थसिड्युपाय ( श्रीराजचन्द्र बाह्ममाछा )
 प्रज्ञापना (भागमोदयसमिति)
 प्रमाणनय०-प्रमाणनयतस्वाकोकाकंकार
 प्रमाणवा०-प्रमाणवार्तिक (परना)
प्रव मीव भाव-प्रमाणमीमांसा-भाषाटिप्पण (सिंबी जैन प्रम्थमाका)
 प्रयुचन०-प्रवचनसार ( श्रीराजचन्द्र शास्त्रमाला )
प्रशास०-प्रशसरतिप्रकरण
प्रशास्त ०-प्रशस्तपादभाष्य (विजियानगरं सिरीज)
 प्रश्लो०-प्रसोपनिषद्
 प्रामाण्यवादगादाधरी
 बृहत्०-बृहत्करूप भाष्य ( जास्मानंद सभा, भावनगर )
 बृहदा०-बृहदारण्यकोपनिषद्
बृहत्स०-बृहत्सयं मूस्तोत्र (समन्तमद्गृहत )
बृहदा० सं०-बृहदारण्यकोपनिषद्-संबंधवार्तिक (पूना)
धोधिच०-बोधिवर्यावतार ( पृत्रिवाटिक सोसायडी, कळकता )
भग०-भगवतीसूत्र
भगवद्गीता
भाष्ट्रचि०-माहचिन्तामणि
भामती-त्रशस्त्रभाष्यदींकां
मज्ज्ञिमनिकाय (पाळी प्रन्थ)
```

```
मध्यास्त०-मध्यान्तविभागसूत्रटीका
महाभारत ( कडकता)
माठर-सांवयकारिका माठरवृत्ति ( बी॰ सि॰ काशी )
मीमांसाद०-मीमांसादर्शन
मुण्ड०-मुण्डकोपनिषद्
मुक्ता०-न्यायसिद्धान्तमुक्तावली
मूलमध्य०-मूलमध्यमककारिका (रक्षिया)
यशो० द्वा०-यशोविजयकृत द्वात्रिंशद्वात्रिंशिका
योगद्०-योगदर्शन
योगरू०-योगरप्रिसमुख्य
योगभाष्य ( चौसम्बा सि॰ काशी )
राजवा०-तत्त्वार्थराजवार्तिक ( बक्क्क्ककृत )
होकिकन्या०-कोकिकन्यायाअली
विनयपिटक (पाली अन्थ)
विव० प्र०-बिवरणप्रमेयसंप्रह
विदेशवा०-विशेषावस्यकभाष्य (वशो॰ प्रन्थमाछा)
बेदान्तक०-वेदान्तकरपहातका (काशी)
वैद्रो०-वैद्रोविकदर्शन
वैद्यो० उ०-वैशेषिकसूत्रोपस्कार
शाट्या०-शाद्यायनीयोपनिषद्
शाङ्करभाष्य-वेतावतरोपनिषद्शाङ्करभाष्य
द्याबर०-मीमांसादर्शनशाबरभाष्य
शास्त्रवा०-शास्त्रवार्तासमुख्य (दे०का फंड)
 शिक्षा०-शिक्षासम<del>ुष</del>य
 श्रीभाष्य (रामानुजाचार्यकृत)
 ऋोक०-मीमांसा श्लोकवार्तिक
 भ्वेता०-श्वेताश्वतरोपनिषद्
 षोडराक-हरिभद्राचार्यकृत
 सन्मति ०-सन्मतितर्कप्रकरण
 संबन्धवा०-बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यसंबन्धवार्तिक
 सर्वेद०-सर्वेदर्शनसङ्ग्रह ( श्री अभ्यंकरशास्त्री, पूना )
 सर्वार्थ०-तरवार्थसूत्रसर्वार्थसिद्धिन्यास्या
 सागार०-सागारधर्मामृत ( माणिकचंद० दि० प्रन्यमाळा )
 सिद्धान्तविन्दु (मधुसूदनसरस्वती)
 सिद्धान्तलेश (चै॰ सं॰ सिरीज)
 सुत्तनिपात (पाली टेक्स्ट)
 स्त्रक्त०-स्त्रकृताङ्गस्त्र (भागमोदय)
 संक्षेपद्या०-संक्षेपशारीरक ( चौक्कम्बा सं० सिरीज )
 स्था०-स्थानाइस्त्र
 स्फुटार्था०-स्फुटार्थामिषर्मकोषष्याक्या ( जापान )
 स्याद्वादम०-स्याद्वादमअरी (बोम्बे संस्कृत सिरीज)
 स्याद्वादर०-स्याद्वादरबाकर (पूना)
```

## ज्ञानबिन्दुप्रकरणस्य विषयानुक्रमः।

| १. सामान्यचर्चया ज्ञानस्य पीठिकाबन्धः                                 | १–६   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| केवलाख्यपूर्णप्रकाशनिरूपणम्                                           | १     |
| मत्यादिचतुष्करूपमन्दप्रकाशनिरूपणम्                                    | १     |
| चेतन्यस्य आवृतानावृतत्वे विवरणाचार्यमतस्य निरासः                      | २     |
| अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वं ब्रह्मविषयत्वं चेति वाचस्पतिमतस्य निरासः       | २     |
| मन्दप्रकाशस्य अयोपशमभेदेन नानात्वसमर्थनम्                             | ₹.    |
| प्रासङ्गिकी क्षयोपशमप्रक्रिया                                         | ş     |
| २. मति-श्रुतज्ञानचर्चा                                                | ६-१७  |
| मतिज्ञानस्य लक्षणम्                                                   | Ę     |
| श्रुतनिश्रिताश्रुतनिश्रितमतिज्ञानयोर्रुक्षणम्                         | ६     |
| पदार्थादिरूपचतुर्विधवाक्यार्थज्ञानस्य श्रुतरूपैकदीर्घोपयोगत्वसमर्थनम् | v     |
| श्रुतज्ञानाभ्यन्तरस्य मतिविशेषस्य श्रुतत्वसमर्थनम्                    | C     |
| पूर्वगतगाथाया व्याख्यामाश्रित्य श्रुतलक्षणानुगमनम्                    | 9     |
| चतुर्णामवब्रहादीनां कार्यकारणत्वपरिष्कारः                             | १०    |
| अवमहं द्वेधा विभज्य तयोः परस्परं संबन्धविचारः                         | १०    |
| प्रामाण्य <b>ज्ञप्तो</b> ईहासामर्थ्यपरीक्षा                           | १०    |
| प्रामाण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्त्व-परतस्त्वानेकान्ते मीमांसकमतेन दूषणम् | ११    |
| मीमांसकीयस्य दूपणस्योद्धारः                                           | १३    |
| अनेकान्तदृष्ट्या प्रामाण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्त्व-परतस्त्वसमर्थनम्    | १३    |
| अवप्रहेहयोर्ज्यापारांशत्वमवायस्य च फलांशत्विमितिप्रदर्शनम्            | १५    |
| धारणायाः परिपाकांशत्वमपायपार्थक्यं च                                  | १५    |
| अन्यमतेन श्रुतलक्षणम्                                                 | १६    |
| मतिश्रुतोपयोगयोरभिन्नत्वमिति सिद्धसेनीयमतस्य विश्रदीकरणम्             | १६    |
| ३. अवधिज्ञानचर्चा                                                     | १७    |
| ४. मनःपर्यायज्ञानचर्चा                                                | १८    |
| अविमनःपर्यायज्ञानयोरभिन्नत्वसमर्थनम्                                  | १८    |
| ५. केवलज्ञानचर्चा                                                     | १९–२३ |
| केवलसिद्धावनुमानोपन्यासः                                              | १९    |
| केवले भावनायाः साक्षाद्धेतुत्वनिरासाय चर्चा                           | १९    |
| योगजधर्मजत्वनिषेघेनावरणक्षयजत्वसिद्धिः                                | २०    |

| ज्ञानबिन्दुप्रकरणस्य विषयानुक्रमः।                       | ८१                |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| रागादेः केवलज्ञानावारकत्वसमर्थनम्                        | <b>૨</b> ૧        |
| रागादेः कर्मजत्वसिद्धये कफादिजत्वस्य निरासः              | <b>~</b> ? ?      |
| नैरात्म्यभावनानिरासाय क्षणभङ्गे मिध्यात्वोक्तिः          | ``<br><b>२</b> २  |
| ६. ब्रह्मज्ञानसमीक्षा                                    | <b>२३–</b> ३३     |
| अखण्डब्रह्मज्ञानपरकमधुसृदनमतिनरासः                       | २३                |
| त्रिविधाज्ञानशक्तिनिवृत्तिप्रिक्रयायाः निरासः            | ```<br><b>२</b> ४ |
| श्रद्धज्ञानं पुनर्निरस्य सिद्धसेनोक्स्योपसंहार <b>ः</b>  | २६                |
| ब्रह्माकारायाः ब्रह्मविपयायाश्च वृत्तेर्निस्सारत्वोक्तिः | २७                |
| वृत्तेत्तत्कारणाज्ञानस्य च नाशासंभवकथनम्                 | 29                |
| श्रुतिभ्य एव जैनेष्टकर्मवादब्रह्मभावसमर्थनम्             | 29                |
| निर्विकल्पबोधे शुद्धद्रव्यनयादेशत्वोक्तिः                | ३०                |
| सविकल्पाविकल्पयोरनेकान्तस्य समर्थनम्                     | 38                |
| श्रुत्येव ब्रह्मबोधस्य शाब्दत्ववन्मानसत्वोक्तिः          | 38                |
| ७. केवलज्ञान-दर्शनयोर्भेदामेदचर्चा                       | <b>३३-</b> ४८     |
| छाद्यस्थिकज्ञानदर्शनयोरेव क्रमवर्तित्वम्                 | ३३                |
| केवलज्ञान-दर्शनयोः क्रमवादस्य खण्डनम्                    | ३४                |
| केवलज्ञान-दर्शनयोगॅांगपद्येऽनुमानम्                      | <b>३</b> ५        |
| सर्वज्ञे ज्ञान-दर्शनयोभित्रकालत्वस्य निरासः              | ३६                |
| केवलज्ञान-दर्शनयोः कमवादे आगमविरोधः                      | ३६                |
| प्रन्थकृताऽभेद्पश्चस्योपन्यासः                           | ₹ ७               |
| अभेदपक्षे एव सर्वज्ञतासंभवस्य समर्थनम्                   | ₹6                |
| अव्यक्तद्र्शनस्य केविलन्यसंभवीपदर्शनम्                   | 3.5               |
| अभेदपक्षादन्यत्र ज्ञात-दृष्टभाषित्वाभावः                 | 28                |
| समसंख्यकविषयकत्वेनापि केवछयोरैक्यम्                      | ४०                |
| क्रमवादिकृतागमविरोधादिपरिहारस्य दृषणम्                   | ४०                |
| आवरणक्षयजत्वादिना केवलज्ञान-दर्शनयोरैक्यम्               | ४१                |
| अभेदपक्षे आगमविरोधपरिहारः                                | ४२                |
| केवलज्ञान-केवलद्र्यनुरूपनिर्देशभेदेऽप्येक्यम्            | ४२                |
| निर्देशभेदेनैव कथक्कित्तयोरनैक्यं नाम्यथा                | ४२                |
| मत्युपयोगवत् केवलोपयोगस्य द्विरूपत्वमित्येकदेशिनः        | ४३                |
| एकदेशिनैव ज्ञान-दर्शनयोः कमकुतभेदनिरासः                  | ४३                |
| एकदेशीयमतस्य निरासः                                      | 88                |
| दर्शनपदस्य परिभाषणम्                                     | 88                |
| मनःपर्याये दुर्शमत्वस्यातिप्रसङ्गामावः<br>11             | 84                |

| अस्पृष्टाविषयकज्ञानाद्दर्शनस्यापृथ <del>वत्</del> वम्     | 84             |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| श्रुतज्ञानस्य द्र्शनत्वाभावः                              | ४५             |
| अवधिज्ञानमेवावधिदर्शनम्                                   | ४६             |
| एकस्पैव केवछोपयोगस्य द्यात्मकत्वम्                        | ४६             |
| समयान्तरोत्पादोक्तिः परतीर्थिकाभिप्राया                   | ४७             |
| रुचिरूपं दर्शनमि सम्यग्ज्ञानमेव                           | ४७             |
| सम्यग्दर्शनस्य विशिष्टज्ञानत्वम्                          | 86             |
| ८. ग्रन्थकृत्प्रशस्तिः                                    | 8८ <b>–</b> 8९ |
| ९. ज्ञानबिन्दुप्रकरणस्य संपादककृतटिप्पणानि                | ५१–११७         |
| १०. ज्ञानविन्दुप्रकरणस्य परिशिष्टानि                      | ११८–१३५        |
| १. ज्ञानबिन्दुगतानां पारिभाषिकशब्दानां सूची               | ११८            |
| २. ज्ञानविन्दुगतानां प्रन्थ-प्रन्थकारादिविशेषनाम्नां सूची | १२७            |
| ३. ज्ञानिबन्दुगतानां न्यायानां सूची                       | १२८            |
| <b>४. ज्ञा</b> नविन्दुगतानां अवतरणानां सूची               | १२९            |
| ५. ज्ञानविन्दुटिप्पणगतानां पारिभाषिकशब्दानां सूची         | १३१            |
| ६. ज्ञानबिन्दुटिप्पणगतानां विशेषनाम्नां सूची              | १३४            |
| ११. शुद्धि-वृद्धिपत्रकम्                                  | १३६            |

## श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायकृतं

# ज्ञानबिन्दुप्रकरणम् ।



## न्यायविशारद-न्यायाचार्य-श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविरचितं

## ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्।

ऐन्द्रस्तोमनतं नत्वा वीरं तत्त्वार्थदेशिनम् । ज्ञानविन्दुः श्रुताम्भोधेः सम्यग्रद्धियते मया ॥ १ ॥

## [ १. सामान्यचर्चया ज्ञानस्य पीठिकाबन्धः ।]

## केवलाख्यपूर्णप्रकाशनिरूपणम् -

§१. तत्र ज्ञानं तावदात्मनः स्वपरावभासकः असाधारणो गुणः । स च अश्रपट- व्यविनिर्धक्तस्य भास्तत इव निरस्तसमस्तावरणस्य जीवस्य स्वभावभूतः केवलज्ञानन्यपदेशं लभते। तदाहुराचार्याः-

''केवलनाणमणंतं जीवसरूवं तयं निरावरणं।'' इति ।

### मत्यादिचतुष्करूपमन्दप्रकाशनिरूपणम् -

- §२. तं च स्वभावं यद्यपि सर्वधाति केवलज्ञानावरणं कारुक्येनैव आवरीतुं व्याप्रियते, "
  तथापि तस्य अनन्ततमो भागो नित्यानाष्ट्रत एवावितष्ठते, तथास्वाभाव्यात् "सव"जीवाणं पि य णं अक्खरस्स अनन्ततमो भागो णिच्चुग्घाडिओ चिद्वइ । सोवि अ जइ आवरिज्ञा, तेणं जीवो अजीवत्तणं पाविज्ञा ।" [नन्दी० स्० ४२] इति पारमर्षप्रामाण्यात् ।
  अयं च स्वभावः केवलज्ञानावरणाष्ट्रतस्य जीवस्य धनपटलच्छनस्य रवेरिव मन्दप्रकाश
  इत्युच्यते।
- § ३. तत्र हेतुः केवलज्ञानावरणमेव । केवलज्ञानव्याष्ट्रचज्ञानत्वव्याप्यजातिविशेषाव-च्छिने तद्वेतुत्वस्य शास्त्रार्थत्वात् । अत एव न मतिज्ञानावरणक्षयादिनापि मतिज्ञानाद्य-त्पादनप्रसङ्गः । अत एव चास्य विभावगुणत्विमति प्रसिद्धिः ।
- § ४. स्पष्टप्रकाशप्रतिबन्धके मन्दप्रकाशजनकत्वमनुत्कटे चक्षुराद्यावरणे वस्नादावेव दृष्टम्, न तु उत्कटे कुड्यादाविति कथमत्रैवमिति चेत्; न, अश्राद्यावरणे उत्कटे अ उभयस्य दर्शनात् । अत एव अत्र−

"सुद्वित मेघसमुदए होति पमा चंदस्राणं।" [ नन्दी० स्० ४२ ]

इत्येवं दृष्टान्तितं पारमर्षे । अत्यावृतेऽपि चन्द्रसूर्यादी दिनरजनीविभागहेत्वल्पप्रका-शवत् जीवेऽपि अन्यव्यावर्त्तकचैतन्यमात्राविभीव आवश्यक इति परमार्थः । एकत्र कथं आवृतानावृतत्विमिति तु अर्पितद्रव्यपर्यायात्मना भेदाभेदवादेन निर्लोठनीयम् ।

## चैतन्यस्य आवृतानावृतत्वे विवरणाचार्यमतस्य निरासः -

६५. ये तु 'चिन्मात्राश्रय-विषयमज्ञानम्' इति विवरणाचार्यमताश्रयिणो वेदान्तिनस्तेषां एकान्तवादिनां महत्यनुपपत्तिरेव, अज्ञानाश्रयत्वेन अनावृतं चैतन्यं यत् तदेव तद्विषय-तयाऽऽवृतमिति विरोधात् । न च 'अखण्डत्वादि अज्ञानविषयः, चैतन्यं तु आश्रयः' इत्य-विरोधः; अखण्डत्वादेः चिद्रपत्वे भासमानस्य आवृतत्वायोगात्, अचिद्रपत्वे च जडे आवरणायोगात् । कल्पितभेदेन अखण्डत्वादि विषय इति चेत् ; न, भिन्नावरणे चैतन्या- नावरणात् । परमार्थतो नास्त्येव आवरणं चैतन्ये, कल्पितं तु शुक्तौ रजतमिव तत् तत्र अविरुद्धम् । तेनैव च चित्त्वाखण्डत्वादिभेदकल्पना - 'चेतन्यं स्फुरति न अखण्डत्वादि' -इत्येवंरूपां ऽऽधीयमाना न विरुद्धेति चेत् ; न, कल्पितेन रजतेन रजतकार्यवत् कल्पि-तेनावरणेन आवरणकार्यायोगात् । 'अहं मां न जानामि' इत्यनुभव एव कर्मत्वांशे आव-रणविषयकः कल्पितस्यापि तस्य कार्यकारित्वमाचष्टे, अज्ञानरूपिकयाजन्यस्य अतिशयस्य आवरणरूपसेव प्रकृते कर्मत्वात्मकत्वात् । अत एव अस्य साक्षिप्रत्यक्षत्वेन स्वगोचरप्र-माणापेक्षया न निवृत्तिप्रसङ्ग इति चेत् ; न, 'मां न जानामि' इत्यस्य विशेपज्ञानाभाववि-पयत्वात , अन्यथा 'मां जानामि' इत्यनेन विरोधात । दृष्टश्च इत्थम् 'न किमपि जानामि' इत्यादिः मध्यस्थानां प्रयोगः । किञ्च, विशिष्टाविशिष्ट्योः भेदाभेदाभ्यपगमं विना अखण्डत्वादिविशिष्टचैतन्यज्ञानेन विशिष्टावरणनिवृत्तावपि शुद्धितन्याप्रकाशप्रसङ्गः, विशिष्टस्य किल्पतत्वात् , अविशिष्टस्य च अननुभवात् । महावाक्यस्य निर्धर्मकब्रह्मविपयत्वं च अग्रे निर्लोठयिष्यामः ।

## अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वं ब्रह्मविषयत्वं चेति वाचस्पतिमतस्य निरासः-

६६. एतेन 'जीवाश्रयं ब्रह्मविषयं च अज्ञानम्' इति वाचस्पतिमिश्राम्युपगमोऽपि निरस्तः, जीवब्रह्मणोरपि कल्पितभेदत्वात् । व्यावहारिकभेदेऽपि जीवनिष्ठाऽविद्यया तत्रैव अपञ्चोत्पित्तप्रसङ्गात् । न च 'अहङ्कारादिप्रपञ्चोत्पित्तः तत्र इंप्टव, आकाशादिप्रपञ्चोत्पित्तस्तु विषयपक्षपातिन्या अविद्याया ईश्वरे सत्त्वेन तत्रैव युक्ता' इत्यपि साम्प्रतम् । अज्ञातब्रह्मण एव एतन्मते ईश्वरत्वेऽपि अज्ञातग्रह्मे रजतोपादानत्ववत् तस्य आकाशादिप्रपञ्चोपादानत्वाभिधानासम्भवात् । रजतस्थले हि 'इदमंशावच्छेदेन 'रजताज्ञानमिदमंशावच्छेदेन रजतोत्पादकम्' इति त्वया कृप्तम्, श्रुक्त्यज्ञानं तु अदूरविप्रकर्षेण तथा । प्रकृते तु

१ तु इव्य° ता। २ °धीय आरोप्यमाना था। ३ कल्पितेनानावरणेन मु। ४ °पेक्षया नाऽऽवृत्तिप्र° ता। ५ विशेष्यज्ञा वा। ६ 'शिष्टकल्पित अवा। ७ पीनधर्मकविष अवामु। ८ °ईश्वरेऽस मु। ९ °रजतज्ञानं अवामु।

ब्रह्मणि अवच्छेदासम्भवात् न किश्चिदेतत् । अवच्छेदानियमेन हेतुत्वे च अहङ्कारादेरिप ईश्वरे उत्पत्तिप्रसङ्गादिति किमतिप्रसङ्गेन ? । तस्मात् अनेकान्तवादाश्रयादेवं केवलज्ञाना-वरणेन आवृतोऽपि अनन्ततमभागाविश्वष्टोऽनावृत एव ज्ञानस्वभावः सामान्यत एकोऽपि 'अनन्तपर्यायिकिमीरितमृतिंः मन्दप्रकाञ्चनामधेयो नानुपपन्नः ।

## मन्दमकाशस्य क्षयोपशमभेदेन नानात्वसमर्थनम्-

§ ७. स च अपान्तरालावस्थितमितज्ञानाद्यावरणक्षयोपश्यमभेदसम्पादितं नानात्वं भजते, धनपटलाच्छक्तरवेः मन्दप्रकाश इव अन्तरालस्थकटकुट्याद्यावरणविवरप्रवेशात् । इत्थं च — जन्मादिपर्यायवत् आत्मस्वभावत्वेऽपि मितज्ञानादिरूपमन्दप्रकाशस्य उपाधिमेदसम्पादितसत्ताकत्वेन उपाधिविगमे तद्विगमसम्भवात् न कैवल्यस्वभावानुपपत्तिः — इति महाभाष्यकारः । अत एव द्वितीयापूर्वकरणे तात्त्विकधर्मसक्यासलाभे क्षायोपशमिकाः । क्षमादिधमी अपि अपगच्छन्तीति तत्र तत्र हरिभद्राचार्यः निरूपितम् । निरूपितं च योगयत्ककर्मनिर्जरणहेतुफलसम्बन्धनियतसत्ताकस्य क्षायिकस्यापि चारित्रधर्मस्य मुक्तावन-वस्थानम् । न च वक्तव्यम्—'केवलज्ञानावरणेन बलीयसा आवरीतुमशक्यस्य अनन्तत-मभागस्य दुवलेन मितज्ञानावरणादिना न आवरणसम्भवः' इतिः कर्मणः स्वावार्याऽऽवारकन्तायां सर्वधातिरसस्पर्धकोदयस्येव बलत्वात्, तस्य च मितज्ञानावरणादिप्रकृतिष्वपि । अविशिष्टत्वात्।

#### पासङ्गिकी क्षयोपदामप्रक्रिया -

§८. कथं ति क्षयोपग्रम इति चेत् । अत्रेयं अर्हन्मतोपनिपद्वेदिनां प्रक्रिया – इह हि कर्मणां प्रत्येकं अनन्तानन्तानि रसस्पर्धकानि भवन्ति । तत्र केवलज्ञानावरणकेवलदर्शनावरणाऽऽद्यद्वादग्रकपायमिथ्यान्वनिद्रालक्षणानां विंग्रतेः प्रकृतीनां सर्वधातिनीनां सर्वा- " प्यपि रसस्पर्धकानि सर्वधातीन्येव भवन्ति । उक्तग्रेपाणां पश्चिवंशितधातिप्रकृतीनां देश-धातिनीनां रसस्पर्धकानि यानि चतुःस्थानकानि यानि च त्रिस्थानकानि तानि सर्वधातीन्येव । दिस्थानकानि तु कानिचित् सर्वधातीनि कानिचिच्च देशधातीनि । एकस्थानकानि तु सर्वाध्यपि देशधातीन्येव । तत्र ज्ञानावरणचतुष्कदर्शनावरणत्रयसंज्वलनचतुष्कान्तरा-यपश्चकपुंवेदलक्षणानां सप्तदश्पकृतीनां एकद्वित्रचतुःस्थानकरसा बन्धमधिकृत्य प्राप्यन्ते, अर्थणप्रतिपत्तेपत्तेपत्ते तु अनिश्चत्तिवादराद्वायाः संख्येयेषु भागेषु गतेषु अत्यन्तिवशुद्धाध्यवस्थाने अश्चभत्वात् आसां एकस्थानकस्थव त्रस्थानकरसाश्च प्राप्यन्ते, न कदाचनापि एकस्थानकरसाः । यत उक्तसप्तदश्चयतिरिक्तानां हास्याद्यानां अश्चभपकृतीनां एक- " स्थानकरसान्वस्थान्य शुद्धिः अपूर्वकरणप्रमत्ताप्रमत्तानां भवत्येव न । यदा तु एकस्थान-

१ °वादाश्रयणेन केवल ता २ °पर्यायकर्मि मु, °पर्यायां कि आ वा १ °भाष्यकाराशयः ता। ४ चारित्रभावस्य मुक्ता ता। ५ बन्धमाश्रिस्य मु। ६ 'स्थानकस्यैव बन्धात् मु।

करसबन्धयोग्या परमप्रकर्षप्राप्ता शुद्धिः अनिवृत्तिबादराद्वायाः संख्येयेभ्यो भागेभ्यः परतो जायते , तदा बन्धमेव न ता आयान्तीति । न च 'यथा श्रेण्यारोहे अनिवृत्ति-बादराद्वायाः संख्येयेषु भागेषु गतेषु परतोऽतिविशुद्धत्वात् मतिज्ञानावरणादीनां एक-स्थानकरसबन्धः, तथा क्षवकश्रेण्यारोहे सक्ष्मसम्परायस्य चरमद्विचरमादिसमयेषु वर्त्त-मानस्य अतीवविद्यद्धत्वात केवलद्विकस्य सम्भवद्धन्धस्य एकस्थानकरसबन्धः कथं न भवति' इति शङ्कनीयम् ; खल्पस्थापि केवलद्विकरसस्य सर्वधातित्वात् । सर्वधातिनां च जघन्यपदे जिप दिस्थानकरसस्यव सम्भवात् । शुभानामपि प्रकृतीनां अत्यन्तशुद्धी वर्त-मानश्रतःस्थानकमेव रसं बञ्चाति । ततो मन्दमन्दतरविश्चद्धौ त त्रिस्थानकं द्विस्थानकं वा । संक्षेत्राद्धायां वर्तमानस्तु शुभप्रकृतीरेव न बधातीति कुतः तद्गतरसस्थानकचिन्ता ?। " यास्तु अतिसंक्षिष्टे मिथ्यादृष्टी नरकगतिप्रायोग्या विकियतैजसाद्याः शुभप्रकृतयो बन्ध-मायान्ति, तासामपि तथा खाभाव्यात् जघन्यतोऽपि द्विस्थानक एव रसो बन्धमायाति नैकस्थानक इति' ध्येयम् । नतु उत्क्रुप्टस्थितिमात्रं संक्लेशोत्कर्षेण भवति, ततो यैरेव' अध्यवसायैः शुभप्रकृतीनां उत्कृष्टा स्थितिर्भवति तैरेव एकस्थानकोऽपि रसः किं न सादिति चेतः उच्यते - इह हि प्रथमस्थितेरारभ्य समयष्टद्धा असंख्येयाः स्थितिविशेषा भवन्ति । एकैकस्यां च स्थितौ असंख्येया रसस्पर्धकसंघातिवशेषाः । तत उत्कृष्टस्थितौ बध्यमानायां प्रतिस्थितिविशेषं असंख्येया ये रसस्पर्धकसंघातविशेपास्ते तावन्तो द्विस्थान-करसस्येव घटन्ते, न एकस्थानकस्येति न शुभप्रकृतीनां उत्कृष्टस्थितिबन्धेऽपि एकस्थान-करसबन्धः । उक्तं च –

''उक्कोसिठई अज्झवसाणेहिं एकठाणिओ होइ।

सुभिआण तं न जं ठिइअसंखगुणिआ उ अणुभागा ॥" [पंच० द्वा० ३ गा० ५४ ] इति ।

१९. एवं स्थिते देशघातिनां अवधिज्ञानावरणादीनां सर्वधातिरसस्पर्धकेषु विशुद्धा-ध्यवसायतो देशघातितया परिणमनेन निहतेषु, देशघातिरसस्पर्धकेषु च अतिस्तिग्धेषु अल्परसीकृतेषु, तदन्तर्गतकतिपयरसस्पर्धकभागस्य उदयाविलकाप्रविष्टस्य क्षये, शेषस्य च विपाकोदयविष्कम्भलक्षणे उपशमे, जीवस्य अवधिमनःपर्यायज्ञानचक्षुर्दर्शनादयो अण्णाः क्षायोपशमिकाः प्रादुर्भवन्ति । तदुक्तम् –

> "णिहएसु सबधाइरसेसु फड्डेसु देसघाईणं। जीवस्स गुणा जायंति ओहीमणचक्खुमाईआ॥" [पंच० द्वा० ३ गा० ३०]

निहतेषु देशघातितया परिणमितेषु। तदा अवधिज्ञानावरणादीनां कतिपयदेशघातिरसस्पर्धकक्षयोपश्चमात् कतिपयदेशघातिरसस्पर्धकानां चोदयात् क्षयोपश्चमानुविद्ध औद
यिको भावः प्रवर्तते। अत एव उदीयमानांशक्षयोपश्चमष्टद्भ्या वर्धमानावधिज्ञानोपपित्तः। यदा च अवधिज्ञानावरणादीनां सर्वधातीनि रसस्पर्धकानि विपाकोदयमागतानि
भवन्ति, तदा तद्विषय औद्यिको भावः केवलः प्रवर्तते। केवलं अवधिज्ञानावरणीयसर्वधातिरसस्पर्धकानां देशघातितया परिणामः कदाचिद्व विशिष्टगुणप्रतिपत्त्या कदा-

१ इति । ननुता २ यैरध्यव<sup>०</sup> सु।

चिच तामन्तरेणैव स्यात्, भवप्रत्ययगुणप्रत्ययमेदेन तस्य द्वैविध्योपदर्शनात् । मनःपर्यायज्ञानावरणीयस्य तु विशिष्टसंयमाप्रमादादिप्रतिपत्तावेव, तथास्वभावानामेव बन्धकाले तेषां बन्धनात् । चक्षुर्दर्शनावरणादेरि तत्तिदिन्द्रियपर्याप्त्यादिघटितसामग्रया
तथापरिणामः । मितश्चतावरणाऽचक्षुर्दर्शनावरणान्तरायप्रकृतीनां तु सदैव देशघातिनामेव रसस्पर्धकानाम्रुदयो न सर्वधातिनाम्, ततः सदैव तासां औदियकक्षायोपश्चिमको ।
भावौ संमिश्रौ प्राप्येते, न केवल औदियक इति उक्तं पश्चसङ्गहमूलटीकायाम् । एतच्च
तासां सर्वधातिरसस्पर्धकानि येन तेनाध्यवसायेन देशघातीनि कर्त्तुं शक्यन्ते इत्यम्युपगमे सित उपपद्यते अन्यथा बन्धोपनीतानां मितज्ञानावरणादिदेशघातिरसस्पर्धकानां
अनिष्टत्तिचादराद्वायाः संख्येयेषु भागेषु गतेष्वेव सम्भवात् तदर्वाम् मितज्ञानाद्यभावप्रसङ्गः, तदभावे च तद्वललभ्यतद्वस्थालाभानुपपत्तिरिते अन्योयाश्रयापातेन मितज्ञा- ।
नादीनां मूलत एव अभावप्रसङ्गात् । एवं मितश्चताज्ञानाचश्चर्दर्शनादीनामिप क्षायोपशमिकत्वेन भणनात् सर्वधातिरसस्पर्धकोदये तदलाभात् देशघातिरसस्पर्धकानां च अर्वागवन्धात् अध्यवसायमात्रेण सर्वधातिनो देशघातित्वपरिणामानभ्युपगमे सर्वजीवानां
तल्लाभानुपपत्तिरिति भावनीयम् ।

- § १०. ननु यदि येन तेनाध्यवसायेन उक्तरसम्पर्धकानां सर्वधातिनां देशघातितया । परिणामः तदा अर्वाग्दशायां तद्धन्ध एव किं प्रयोजनिमति चेत् ; तत् किं 'प्रयोजनक्षति- निया सामग्री कार्यं नार्जयित' इति वक्तमध्यवसितोऽसि १। एवं हि पूर्णे प्रयोजने हृद्धरण्डनुत्रं चक्रं न आम्येत । तस्मात् प्रकृते हृतुसमाजादेव सर्वधातिरसस्पर्धकबन्धौ- पयिकाध्यवसायेन तद्धन्धे तत्तद्ध्यवसायेन सर्वदा तहेशघातित्वपरिणामे च बाधकाभावः ।
- ११. तदेवं ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायाणां विपाकोदयेऽपि क्षयोपशमोऽविरुद्ध व्य इति स्थितम् । मोहनीयस्य तु मिध्यात्वानन्तानुबन्ध्यादिप्रकृतीनां प्रदेशोदये क्षायोपश-मिको मावोऽविरुद्धः, न विपाकोदये, तासां सर्वधातिनीत्वेन तद्रसस्पर्धकस्य तथाविध्यवसायेनापि देशघातितया परिणमियतुमशक्यत्वात्, रसस्य देशघातितया परिणामे तादात्म्येन देशघातिन्या हेतुत्वकल्पनात् । विपाकोदयविष्कम्भणं तु तासु सर्वधातिरसस्पर्धकानां क्षायोपशमिकसम्यक्त्वादिलब्ध्यभिधायकसिद्धान्तबलेन क्षयोपश- अमान्यथानुपपत्त्येव तथाविधाध्यवसायेन कल्पनीयम् । केवलज्ञानकेवलदर्शनावरणयोस्तु विपाकोदयविष्कम्भायोग्यत्वे स्वभाव एव शरणमिति प्राश्चः । हेत्वभावादेव तदभाव-स्तद्धेतुत्वेन कल्प्यमानेऽध्यवसाये तत्क्षयहेतुत्वकल्पनाया एवौचित्यादिति तु युक्तम् । तस्मात् मिध्यात्वादिप्रकृतीनां विपाकोदये न क्षयोपशमसम्भवः किं तु प्रदेशोदये ।
- § १२. न च 'सर्वघातिरसस्पर्धकप्रदेशा अपि सर्वस्वघात्यगुणघातनस्वभावा इति । तत्प्रदेशोदयेऽपि कथं क्षायोपशमिकभावसम्भवः' १ इति वाच्यम् ; तेषां सर्वघातिरस-स्पर्धकप्रदेशानां अध्यवसायविशेषेण मनाग्मन्दानुभावीकृतविरलवेद्यमानदेशघातिरस-स्पर्धकेऽन्तःप्रवेशितानां यथास्थितस्ववलप्रकटनासमर्थत्वात् ।

९ सर्वदेव त । २ प्याते नाम्यमा त । ३ प्वस्थालाभ इति त । ४ स्पर्धकेष्वन्त मु ।

§ १३. मिथ्यात्वाऽऽद्यद्वादश्चकषायरहितानां शेषमोहनीयप्रकृतीनां तु प्रदेशोदये विपाकोदये वा क्षयोपश्चमोऽविरुद्धः, तासां देशघातिनीत्वात् । तदीयसर्वघातिरसस्य देशचातित्वपरिणामे हेतुः चारित्रानुगतोऽध्यवसायविशेषं एव द्रष्टच्यः । परं ता प्रकृतयोऽध्यवद्या इति तद्विपाकोदयाभावे क्षायोपश्चमिकभावे विजृम्भमाणे, प्रदेशोदयवत्योऽपि न ता मनागपि देशघातिन्यः । विपाकोदये तुं प्रवर्तमाने क्षायोपश्चमिकभावसम्भवे मनाग्मा- लिन्यकारित्वात् देशघातिन्यस्ता भवन्तीति संक्षेपः । विस्तरार्थिना तु मत्कृतकर्मप्रकृति-विवरणादिविशेषग्रन्था अवलोकनीयाः। उक्ता क्षयोपश्चमप्रक्रिया ।

## [ २. मति-श्रुतज्ञानचर्चा । ]

§ १४. इत्थं च सर्वघातिरसस्पर्धकवन्मतिज्ञानावरणादिक्षयोपश्चमजनितं मतिश्रुतावधिन ॥ मनःपर्यायमेदात् चतुर्विधं क्षायोपशमिकं ज्ञानम्, पश्चमं च क्षायिकं केवलज्ञानमिति पश्च प्रकारा ज्ञानस्य ।

#### मतिज्ञानस्य लक्षणम् -

§ १५. तत्र, मितज्ञानन्वं श्रुताननुसार्यनितिश्चितज्ञानन्वम्, अवग्रहादिक्रमवदुपयोगजन्यज्ञानन्वं वा । अवध्यादिकमितश्चितमेव । श्रुतं तु श्रुतानुसार्यवेति न तयोरितव्याप्तिः । श्रुतानुसारित्वं च धारणात्मकपद्पदार्थसम्बन्धप्रतिसन्धानजन्यज्ञानत्वम् । तेन न सिव-कल्पकज्ञानसामग्रीमात्रप्रयोज्यपदिविपयताशालिनीहापायधारणात्मके मितज्ञानेऽच्याप्तिः − ईहादिमितज्ञानमेदस्य श्रुतज्ञानस्य च साक्षरत्वाविशेषेऽपि । 'अयं घटः' इत्यपायोत्तरम् 'अयं घटनामको न वा' इति संश्चयादर्शनात् तत्त्वाद्योषिऽप्यपायेन ग्रहणात् तद्वारणोपयोगे 'इदं पदमस्य वाच्कम्', 'अयमर्थ एतत्पदस्य वाच्यः' इति पद्पदार्थसम्बन्धग्रहस्यापि श्रीव्येण तज्जनितश्रुतज्ञानस्येव श्रुतानुसारित्वव्यवस्थितेः । अत एव धारणात्वेन श्रुतहेतुत्वात्—''मइपुव्वं सुअं ।'' [नन्दी० २४ ] इत्यनेन श्रुतत्वावच्छेदेन मितपूर्वत्व-विधिः । ''न मई सुअपुव्विया ।'' [नन्दी० २४ ] इत्यनेन च मितित्वसामानाधिकरण्येन श्रुतपूर्वत्वनिपेधोऽभिहितः सङ्गच्छते ।

## श्चतनिश्चिताश्चतनिश्चितमित्रानयोर्छक्षणम् -

११६. कथं तर्हि श्रुतिनिश्रिताश्रुतिनिश्रितभेदेन मितज्ञानद्वैविध्याभिधानमिति चेत्;
उच्यते—स्वसमानाकारश्रुतज्ञानाहितवासनाप्रबोधममानकालीनत्वे सित श्रुतोपयोगाभावकालीनं श्रुतिनिश्रितमवग्रहादिचतुर्भेदम् । उक्तवासनाप्रबोधो धारणादार्ह्यायोपयुज्यते,
श्रुतोपयोगाभावश्च मितज्ञानसामग्रीसम्पादनाय, उक्तवासनाप्रबोधकाले श्रुतज्ञानोपयोगव लाच्छुतज्ञानस्ववापत्तेः, मितज्ञानसामग्रयाः श्रुतज्ञानप्रतिबन्धकत्वेऽपि शाब्देच्छास्थानीयस्थ
तस्य उत्तेजकत्वात् । मितज्ञानजन्यसरणस्य मितज्ञानत्ववत् श्रुतज्ञानजन्यः सरणमि च

<sup>9 °</sup>शेषो द्रष्टव्यः त । २ तु वर्तमाने मु । ३ मालिन्यं का त । ४ °योगे बला अ, श्रुतयोगोपयोगे श्रुतक्षान व । ५ °क्षानोत्पत्ति पुत । ६ °जन्यस्मरण मु ।

श्रुतज्ञानमध्य एव परिगणनीयम् । उक्तवासनाप्रबोधासमानकालीनं च मतिज्ञानं औत्पत्तिक्यादिचतुर्भेदमश्रुतनिश्रितमित्यभिप्रायेण द्विधाविभागे दोपाभावः । तदिदमाह महाभाष्यकारः –

"पुर्बि सुभपरिकम्मियमइस्स जं संपयं सुआईअं। तं णिस्सियमियरं पुण भणिस्सिअं मइचउकं तं॥" [ विशेषा० गा० १६९ ] इति ।

- § १७. अपूर्वचैत्रादिव्यक्तिबुद्धौ त्वीत्पित्तकीत्वमेव आश्रयणीयम् , ऐन्द्रियकश्रुतज्ञान-सामान्ये धारणात्वेन, तदिन्द्रियजन्यश्रुते तदिन्द्रियजन्यधारणात्वेनव वा हेतुत्वात् , प्रागनुपलब्धेऽर्थे श्रुतज्ञानाहितवासनाप्रबोधाभावेन श्रुतिनिश्रितज्ञानासम्भवात् । धारणायाः श्रुतहेतुत्व एव च मतिश्रुतयोः लब्धियौगपद्येऽपि उपयोगक्रमः सङ्गच्छते । प्रागु-पलब्धार्थस्य चोपलम्भे धारणाहितश्रुतज्ञानाहितवासनाप्रबोधान्वयात् श्रुतिनिश्रतत्वमा- 10 वत्रयकम् ।
- § १८. धारणादिरहितानामेकेन्द्रियादीनां तु आहारादिसंज्ञान्यथानुपपत्त्या अन्तर्जल्पा-काराँविवक्षितार्थवाचर्कशब्दसंस्पृष्टार्थज्ञानरूपं श्रुतज्ञानं क्षयोपश्चममात्रजनितं जात्यन्तरमेव ।
- १९. आप्तोक्तस्य अहाख्यप्रमाणेन पदपदार्थशक्तिग्रहानन्तरमाकाङ्क्षाज्ञाना-दिसाचिच्येन जायमानं तु ज्ञानं स्पष्टधारणाप्रायमेव । पदार्थादिरूपचतुर्विधवाक्यार्थज्ञानस्य श्रुतरूपैकदीर्घोपयोगत्वसमर्थनम् –
- ६२०. शाब्दबोधपरिकरीभूतश्र यात्रान् प्रमाणान्तरोत्थापितोऽपि बोधः सोऽपि सर्वः श्रुतमेत्र ।
- §२१. अत एव पदार्थवाक्यार्थमहावाक्यार्थेदम्पर्यार्थभेदेन चतुर्विधवाक्यार्थज्ञाने ऐद-म्पर्यार्थनिश्चयपर्यन्तं श्रुतोपयोगव्यापारात् सर्वत्र श्रुतत्वमेव इत्यभियुक्तैरुक्तम्रुपदेशपदादौ । 20 तत्र—"सन्वे पाणा सन्वे भूआ ण हंतन्वा ।" इत्यादौ यथाश्रुतमात्रप्रतीतिः पदार्थबोधः । एवं सित हिंसात्वावच्छेदेन अनिष्टसाधनत्वप्रतीतेः आहारविहारदेवार्चनादिकमपि प्राणो-पघातहेतुत्वेन हिंसारूपत्वात् अकर्तव्यं स्थादिति वाक्यार्थवोधः । यतनया कियमाणा आहारविहारादिकिया न पापसाधनानि, चित्तशुद्धिफलत्वात् । अयतनया कियमाणां तु सर्वं हिंसान्तर्भावात् पापसाधनमेवेति महात्राक्यार्थबोधः । 'आज्ञैव धर्मे सारः' इत्यपवाद- 23 स्थलेऽपि गीतार्थयतनाकृतयोगिकारणपदैः निषद्धस्थाप्यदुष्टत्वम् , विहितक्रियामात्रे च स्वरूपहिंसासम्भवेऽपि अनुबन्धिहंसाया अभावात् न दोपलेशस्थापि अवकाश इत्यद-म्पर्यार्थबोधः ।
- §२२. एतेषु सर्वेषु एकदीर्घोपयोगव्यापारात् न श्रुतान्यज्ञानशङ्का, ऐदम्पर्यबोधल-क्षणफलव्याप्यतयेव श्रुतस्य लोकोत्तरप्रामाण्यव्यवस्थितेः । वाक्येऽपि क्रमिकतावद्धोध- अ जनके <sup>ह</sup>तथात्वव्युत्पत्तिप्रतिसन्धानवति व्युत्पत्तिमति पुरुपे न विरम्यव्यापारादिद्पणा-

१ द्विविधभागे मु । २ चतुकंत । ३ जल्पाकारवि मु । ४ व्याचकं श मु । ५ आप्तोक्तशब्द त । ६ तथात्वव्युत्पत्तिमति पुरुषे आ स । ७ व्यति न वि त ।

वकाशः । सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरो व्यापारः 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इति नयाश्रयणात् ।

§ २३. एतेन-'न हिंखात्' इत्यादिनिषेधविधौ विशेषविधिबाधपर्यालोचनया, अनुमितौ व्यापकतानवच्छेदकेनापि विशेषरूपेण व्यापकस्थेव, शाब्दबोधे तत्तिद्विहितेतरहिंसात्वेन दृत्त्यनवच्छेदकरूपेणापि निषेध्यस्य प्रवेशः – इति निरस्तम् ; उक्तबाधपर्यालोचनस्य प्रकृतोपयोगान्तर्भावे अस्मदुक्तप्रकारस्थैव साम्राज्यात् , तदनन्तर्भावे च तस्य

सामान्यवाक्यार्थबोधेन सह मिलनाभावेन विशेषपर्यवसायकत्वासम्भवात्।

§ २४. अञ्यवहितद्वित्रक्षणमध्ये एकविशेषवाधप्रतिसन्धानमेव सामान्यवाक्यार्थस्य तिदत्तरिवशेषपर्यवसायकमिति कल्पनायां न दोष इति चेत् ; न, द्वित्रक्षणाननुगमात् , " पदुसंस्कारस्य पञ्चषक्षणञ्यवधानेऽपि फलोत्पत्तेश्च संस्कारपाटवस्येव अनुगतस्य अनुसरणौ-चित्यात् । तच गृहीतेऽर्थे मतिश्चतसाधारणविचारणोपयोग एवोपयुज्यते । अत एव सामान्यनिषेधज्ञाने विरोधसम्बन्धेन विशेषविधिस्मृताविप विचारणया तदितरिवशेष-पर्यवसानम् ।

- § २५. अपि च 'खर्गकामो यजेत' इत्यत्र यथा परेषां प्रथमं खर्गत्वसामानाधिकर
  " ण्येनैव यागकार्यताग्रहः, अनन्तरं च अनुगतानतिप्रसक्तकार्यगतजातिविशेषकल्पनम्,
  तथा प्रकृतेऽपि हिंसात्वसामानाधिकरण्येन पापजनकत्वबोधे अनन्तरं तद्गतहेतुतावच्छेदकानुगतानतिप्रसक्तरूपकल्पने किं बाधकम् १, सर्वशब्दबलेन हिंसासामान्योपस्थितावपि
  तद्गतहेतुस्वरूपानुबन्धकृतिविशेषस्य कल्पनीयत्वात् । सैव च कल्पना वाक्यार्थबोधात्मकेति न तदुच्छेदः ।
- % २६. किञ्च, पदार्थबोधात् हिंसासामान्ये अनिष्टसाधनत्वग्रहे आहारविहारादिक्रियास्वनिष्टसाधनत्वव्याप्यहिंसात्वारोपेण अनिष्टसाधनत्वारोपलक्षणतर्कात्मक एव वाक्यार्थबोधः । तस्य युक्त्या विपर्ययपर्यवसानात्मको महावाक्यार्थबोधः । ततो हेतुस्वरूपानुबन्धत्रयविषय एव हिंसापदार्थ इत्येदम्पर्यार्थबोधः, इत्येते बोधा अनुभवसिद्धत्वादेव
  दुर्वाराः ।

श्रुतज्ञानाभ्यन्तरस्य मितविद्योषस्य श्रुतत्वसमर्थनम् –

§ २७. श्रुतज्ञानमूलोहादेश्र श्रुतत्वं मित-ज्ञानमूलोहादेः मितज्ञानत्ववदेवाभ्युपेयम् । अत एव श्रुतज्ञानाभ्यन्तरीभृतमितिविशेपेरेव षट्टस्थानपितत्वं चतुर्दशपूर्वविदामिप आचक्षते सम्प्रदायद्यद्याः । तथा चोक्तं कल्पभाष्ये –

"अक्लरलंमेण समा ऊणहिया हुंति मइविसेसेहिं। ते विय मईविसेसा सुअनाणब्भन्तरे जाण॥" [विशेषा० गा० १४३]

§ २८. यदि च सामान्यश्रुतज्ञानस्य विशेषपर्यवसायकत्वमेव मतिज्ञानस्य श्रुतज्ञाना-भ्यन्तरीभूतत्वम्, उपयोगविच्छेदेऽपि एकोपयोगच्यवहारश्र फलप्राधान्यादेवेति

१ °साधाविचा° आ आहा २ °ज्यते इति । अतः ता । ३ अनन्तरमनु ता । ४ ते पुण म ता

विभान्यते, तदा पदार्थं बोधियत्वा विरतं वाक्यं वाक्यार्थंबोधादिरूपविचारसहकृतमा-वृत्त्या विशेषं बोधयदैदम्पर्यार्थंकत्वन्यपदेशं लभत इति मन्तन्यम् । परं शन्दसंस्पृष्टार्थ-ग्रहणन्यापृतत्वे पदपदार्थसम्बन्धग्राहकोहादिवत् तस्य कथं न श्रुतत्वम् ?, शन्दसंस्पृष्टार्थ-ग्रहणहेतुरूपैलन्धिविशेषो धारणसमानपरिणामः श्रुतमिति नन्दिवृत्त्यादौ दर्शनात् । पूर्वगतगाथाया न्याख्यामाश्रित्य श्रुतलक्ष्मणानुगमनम् —

''सोइंदिओवरुद्धी होइ सुअं सेसयं तु मइनाणं । मोत्तृणं दव्वसुअं अक्खरठंभो अ सेसेसु ॥'' [ विशेषा० गा० ११७ ] इति पूर्वगतगाथायामपि अयमेव खरसो ठभ्यते ।

§२९. तथा च अस्यार्थः-श्रोत्रेन्द्रियेणोपलब्धिरेव श्रुतमित्यवधारणम् , न तु श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिः श्रुतमेवेति । अवग्रहेहादिरूपायाः श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धेरपि मतिज्ञानरूप- ॥ त्वात् । यद्भाष्यकारः−

''सोइंदिओवरुद्धी चैव सुअं न उ तई सुअं चैव । सोइंदिओवरुद्धी वि काई जम्हा महन्नाणं ॥'' [ विशेषा० गा० १२२ ] शेपं तु यचश्चरादीन्द्रियोपरुव्धिरूपं विज्ञानं तन्मतिज्ञानम् । तु शब्दोऽनुक्तसमुचयार्थः । स च अवग्रहेहादिरूपां श्रोत्रेन्द्रियोपरुव्धिमपि समुचिनोति, यद्भाष्यकारः—

> ''तुसमुच्चयवयणाओ व काई सोइंदिओवलद्धी वि । मइ एवं सइ सोडग्गहादओ होंति महभेया ॥" [ विशेषा० गा० १२३ ]

- §३०. अपवादमाह-मुक्त्वा द्रव्यश्चनं पुस्तकपत्रकादिन्यस्ताक्षररूपम् । तदाहितायाः शब्दार्थपर्यालोचनात्मिकायाः शेपेन्द्रियोपलव्यर्गपे श्चतत्वात् । अक्षरलामश्च यः शेपेष्व-पीन्द्रियेषु शब्दार्थपर्यालोचनात्मकः, न तु केवलः, तस्येहादिरूपत्वात्, तमपि मुक्त्वेति । मोपस्कारं व्याख्येयम् ।
- § ३१. नन्वेवं शेपेन्द्रियेष्विप अक्षरलाभस्य श्रुतत्वोक्तेः श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिरेव श्रुतिमिति श्रितज्ञा विशीर्येत । मैवम् , तस्यापि श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिकल्पत्वादिति बहवः ।
- § ३२. श्रोत्रेन्द्रियोपलिब्धपदेन श्रोत्रेन्द्रियजन्यच्यञ्जनाक्षरज्ञानाहिता शाब्दी बुद्धिः, द्रव्यश्चतपदेन च चक्षुरादीन्द्रियजन्यसंज्ञाक्षरज्ञानाहिता सा, अक्षरलाभपदेन च तदितिर- क क्षश्चतज्ञानावरणकर्मक्षयोपश्चमजनिता बुद्धिर्मृद्धत इति सर्वसाधारणो धारणाप्रायज्ञानवृत्ति- शब्दसंस्पृर्म्णश्चिकारिवशेष एवानुगतं लक्षणम्, त्रिविधाक्षरश्चताभिधानप्रस्तावेऽपि संज्ञा-व्यञ्जनयोः द्रव्यंश्चतत्वेन, लब्धिपदस्य च उपयोगार्थत्वेन व्याख्यानात् । तत्र चानुगत-

१ °संस्रष्टां मु अ त । २ °संस्रष्टां मु । ३ °हेतुरूपलं व । ४ नन्दीवृत्ती तु इत्थं पाठः—"वाच्यवाचक-मावपुरस्सरीकारेण शब्दसंस्र्ष्टार्थप्रहणहेतुरुपलब्धिविशेषः । 'एवमाकारं वस्तु जलधारणाद्यर्थिक्यासमर्थं घटशब्द-वाच्यम्' इत्यादिरूपतया प्रधानीकृतित्रकालसाधारणसमानपरिणामः शब्दार्थपर्यालोचनानुसारी इन्द्रियमनोनिमित्तो-ऽवगमिवशेष इत्यर्थः ।" अयमेव च पाठः संगतो माति । केनापि कारणेन सर्वासु प्रतिषु त्रुटितः स्यात्—सं० । ५ अभिप्रायः अ—टि० । ६ विन्द्रयेणोपलब्धिः मु । ७ ह्यं तन्मति मु अ व । ८ वित्रादिः मु । ५ व्स्कारं साङ्गोपाङ्गं व्याः अ । १० वसंस्रष्टाः मु । ११ व्यतलक्षणम् मु ।

मुक्तमेव लक्षणमिति । इह गोवृषन्यायेन त्रिविधोपलन्धिरूपमावश्रुतग्रहणमिति त्वस्मा-कमाभाति ।

§ ३३. अवग्रहादिऋमवदुपयोगत्वेनापि च मतिज्ञान एव जनकता, न श्रुतज्ञाने, तत्र शाब्दोपयोगत्वेनेव हेतुत्वात् ।

· चतुर्णामवग्रहादीनां कार्यकारणत्वपरिष्कारः -

§ ३४. मतिज्ञाने च नानवगृहीतमीह्यते, नानीहितमपेयते, नानपेतं च धार्यते, इति क्रमनिबन्धनमन्वयव्यतिरेकनियममामनन्ति मनीषिणः । तत्र — अवग्रहस्य ईहायां धर्मि- ज्ञानत्वेन, तदवान्तरधर्माकारेहायां तत्सामान्यज्ञानत्वेन वाः ईहायाश्च तद्धर्मप्रकारतानिक्ष्मिततद्धर्मिनिष्ठसीद्वत्वाख्यविषयतावद्पायत्वावद्धक्रे तद्धर्मप्रकारतानिक्षपिततद्धर्मिनिष्ठसा- ध्यत्वाख्यविषयतावदीहात्वेन, घटाकाराविच्छक्रेसिद्धत्वाख्यविषयतावद्पायत्वावच्छिक्रे ताह्यसाध्यत्वाख्यविषयतावदीहात्वेन वाः धारणायां च अपायस्य समानप्रकारकानुभव-त्वेन, विशिष्टभेदे समानविषयकानुभवत्वेन वा कार्यकारणभावः । अवग्रहं द्वेधा विभाज्य तयोः परस्परं संबन्धविचारः —

\$३५. तत्र अवग्रहो द्विविधो व्यञ्जनावग्रहार्थावग्रहभेदात् । तत्र व्यञ्जनेन शब्दादि
परिणतद्रव्यनिकुरम्वण व्यञ्जनस्य श्रोत्रोन्द्रियादेरवग्रहः सम्बन्धो व्यञ्जनावग्रहः । स च

मल्लकप्रतिबोधकदृष्टान्ताभ्यां सत्रोक्ताभ्यामसंख्येयसमयभावी। तस्यामप्यवस्थायां अव्यक्ता

ज्ञानमात्रा प्रथमसमयेंऽशेन अभवतश्ररमसमये भवनान्यथानुपपत्त्या भाष्यकृता प्रति
पादिता । युक्तं चतत्, निश्रयतोऽविकलकारणस्थव कार्योत्पत्तिव्याप्यत्वात् । अविकलं

च कारणं ज्ञाने उपयोगेन्द्रियमेव । तच व्यञ्जनावग्रहकाले लब्धसत्ताकं कथं न स्वकार्यः

अञ्जनां जनयेदिति अयम्रपयोगस्य कारणांशः ।

§ ३६. नतु व्यञ्जनावग्रहः प्राप्यकारिणामेवेन्द्रियाणामुक्तो नाप्राप्यकारिणोः चक्षुर्मनसोरिति तत्र कः कारणांशो वाच्यः ? । यदि अर्थावग्रहस्ति सर्वत्र स एवास्त्विति
चेत्; न, तत्रापि अर्थावग्रहात् प्राग्लव्धीन्द्रियस्य ग्रहणोन्मुखपरिणाम एव उपयोगस्य
कारणांश इत्युपगमात् । न च सर्वत्र एकस्थैव आश्रयणमिति युक्तम्, इन्द्रियाणां
ग्राप्यकारित्वाप्राप्यकारित्वव्यवस्थाप्रयुक्तस्य इस्वदीर्घकारणांशभेदस्य आगमयुक्त्युपपश्चत्वेन प्रतिबन्दिपर्यनुयोगानवकाशात् ।

§ ३७. अर्थावग्रहः-सामान्यमात्रग्रहः, यतः 'किश्चिदृष्टं मया, न तु परिभावितम्' इति व्यवहारः । स चैकसामयिकः । प्रामाण्यज्ञसौ ईहासामध्यपरीक्षा -

§ ३८. तत ईहोपयोग आन्तमींहूर्तिकः प्रवर्तते । स च सद्भृतासद्भृतविशेषोपादान त्यागाभिग्रुखबहुविचारणात्मकः पर्यन्ते तत्तत्प्रकारेण धर्मिणि साध्यत्वाख्यविषयता फलवान् मवति । अत एव फलप्रवृत्तौ ज्ञानप्रामाण्यसंशयात् विषयसंशयवत् करण-

९ कः करणांशो त । २ °वीर्घकरणांश° अ व । ३ आन्तर्मुद्वर्तिकः त ।

प्रवृत्तावपीन्द्रियादिगतगुणदोषसंशयेन विषयसंश्रयात् इन्द्रियसंद्विण्यविचारणमपीहयैव जन्यते । केवलमभ्यासदशायां तज्झटिति जायमानत्वात् कालसीक्ष्म्येण नोपलक्ष्यते, अनभ्यासदशायां तु वैपरीत्येन स्फ्रटग्रुपलक्ष्यत इति मलयगिरिप्रभृतयो वदन्ति ।

§ ३९. एवं सित खजन्यापाये सर्वत्र अर्थयाथात्म्यनिश्चयस्य ईह्यैव जन्यमानत्वात् "तदुभयमुत्पत्तौ परत एव, ज्ञप्तौ तु स्वतः परतश्च" — इत्याकरस्वतं विरुध्येत । 'तदुभयम्' — ज्ञामाण्यमप्रामाण्यं च 'परत एव' इति कारणगतगुणदोपापेक्षयेत्यर्थः । 'स्वतः परतश्च' इति । संवादकबाधकज्ञानानपेक्षया जायमानत्वं स्वतस्त्वम् । तच्च अभ्यासद्श्चायाम् , केवल-श्चयोपश्चमस्यैव तत्र व्यापारात् । तदपेश्चया जायमानत्वं च परतस्त्वम् । तच्च अनभ्यास-दश्चायाम् । अयं च विभागो विषयापेश्चया, स्वरूपे तु सर्वत्र स्वत एव प्रामाण्यनिश्चय इत्यक्षरार्थं इति । ईह्यैव हि सर्वत्र प्रामाण्यनिश्चयाभ्युपगमे किं संवादकप्रत्ययापेश्चया १ । म च खल्वेकं गमकमपेश्चितमिति गमकान्तरमपि अपेश्वणीयम् । न च 'ईहाया बहुविधत्वात् यत्र न करणसाद्गुण्यविचारः तत्रेव उक्तस्वतस्त्वपरतस्त्वव्यवस्था' इति वाच्यम् ; ईहायां क्विदुक्तविचारव्यभिचारोपगमे आभ्यासिकापायपूर्वेहायां अनुपलक्ष्यमाणस्थापि तद्वि-चारस्थं नियमकल्पनानुपपत्तेः । न चोक्तविचार ईहायां प्रमाजनकतावच्छेदकः । न तु तज्ज्ञप्तिजनकतावच्छेदक इत्यपि युक्तम् , करणगुणादेव प्रमोत्पत्ते तस्यातथात्वात् । न म च 'माविज्ञानस्य असिद्धत्वात् उक्तविचारवत्यापीहया तद्वतप्रामाण्याग्रहः' इत्यपि साम्प्र-तम् ; विचारेण करणसाद्वुण्यग्रहे भाविज्ञानप्रामाण्यग्रहस्यापि संभृतसामग्रीकत्वात् इत्यादि-विचारणीयम् ।

प्रामाण्याप्रामाण्ययोः खनस्त्वपरनस्त्वानेकान्ते मीमांसकमतेन दूषणम् -

§ ४०. ननु भवतां—सेद्धान्तिकमते उपयोगे—अवग्रहादिवृत्तिचतुष्टयव्याप्यत्वम्, एकत्र भ वस्तुनि प्राधान्येन सामान्यविशेपोभयावगाहित्वपर्याप्त्याधारत्वं वाः तार्किकमते च प्रमेया-व्यभिचारित्वं—प्रामाण्यं अयोग्यत्वात् अभ्यासेनापि दुर्ग्रहम्, समर्थप्रवृत्त्यनौपयिकत्वेन अनुपादेयं च । पाद्रिलिकसम्यक्त्ववतां सम्यक्त्वद्रिकान्वितोऽपायांशः प्रमाणम्, क्षायिकसम्यक्त्ववतां च केवलोऽपायांश इति तत्त्वार्थवृत्त्यादिवचनतात्पर्यपर्यालोचनायां तु सम्यक्त्वसमानाधिकरणापायत्वं ज्ञानस्य प्रामाण्यं पर्यवस्यति, अन्यथाऽननुगमात् । तत्र क च विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहः । 'ज्ञानं प्रमाणम्' इति वचनं विनिगमकमिति चेत्; तद्रि समर्थप्रवृत्त्योपयिकेन रूपेण विनिगमयेत्, न तु विशिष्टापायत्वेनानीदृशेन । सम्यक्त्वानुगतत्वेन ज्ञानस्य ज्ञानत्वम्, अन्यथा त्वज्ञानत्वमिति व्यवस्था तु नापायमात्र-प्रामाण्यसाक्षिणी, सम्यग्दष्टिसम्बन्धिनां संश्चादीनामिपि ज्ञानत्वस्य महाभाष्यकृता परिमाषितत्वात् । न च – 'सम्यक्त्वसाहित्येन ज्ञानस्य रुचिरूपत्वं संपद्यते, रुचिरूपं च ज्ञानं अप्रमाणमिति सम्यक्त्वविशेषणोपादानं फलवद्' इत्यपि साम्प्रतम्, एतस्य व्यवहारोपयोगि-त्वेऽपि प्रवृत्त्वत्वपयोगित्वात् । न च धटाद्यपायरूपा रुचिरपि सम्यक्त्वमिति व्यवहरन्ति सेद्धान्तिकाः, जीवाजीवादिपदार्थनवक्तविषयकसमृहालम्बनज्ञानविशेषस्थेव रुचिरूपत

१ °साहुणिवि॰ अ व । २ °स्म निर्नुपपतेः सु । ३ °साहुण्यस्य प्रहेता । ४ °देवं पौद्व॰ सु अ स ।

याम्नातत्वात् । केवलं सत्संख्यादिमार्गणास्थानः तिन्नर्णयो भावसम्यक्त्वम् , सामान्यतस्तु द्रव्यसम्यक्त्वमिति विशेष इति । न च – 'घटाद्यपायेऽपि रुचिरूपत्विमष्टमेव, सद्सद्विशेषणा-विशेषणादिना सर्वत्र ज्ञानाज्ञानव्यवस्थाकथनात् , तदेव च प्रामाण्यमप्रत्यूहम्' इति वाच्यम् ; अनेकान्तव्यापकत्वादिप्रतिसन्धानाहितवासनावतामेव' तादृशबोधसम्भवात् , तद्नयेषां तु द्रव्यसम्यक्तवेनव 'ज्ञानसद्भावव्यवस्थितेः । अत एव चरणकरणप्रधानानामपि स्वसमयप-रसमयमुक्तव्यापाराणां द्रव्यसम्यक्तवेन चारित्रव्यवस्थितावपि भावसम्यक्तवाभावः प्रतिपादितः संमतौ महावादिना । द्रव्यसम्यक्तवं च – ''तदेव सत्यं निःशङ्कं यज्ञिनेन्दैः प्रवेदितम्" इति ज्ञानाहितवासनारूपम् , माषतुपाद्यनुरोधाद् गुरुपारतन्त्र्यरूपं वा इत्यन्य देतत् । तस्माकृते प्रामाण्यप्रकाराः प्रवृत्यापयिकाः ।

१४१. तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपं ज्ञानप्रामाण्यं तु प्रवृत्त्योपयिकमवशिप्यते, तस्य च स्वतो ग्राह्यत्वमेवोचितम् । न्यायनयेऽपि ज्ञाने पुरोवर्तिविशेष्यताकत्वस्य रजतत्वादिप्रकारकत्वस्य च अनुव्यवसायग्राह्यतायामविवादात्, 'इमं रजतन्वेन जानामि' इति प्रत्ययात्, तत्र विशेष्यत्वप्रकारत्वयोरेव द्वितीयातृतीयार्थत्वात् । तत्र पुरोविति इदंत्वेन रजतत्वादिनापि चोपनयवशाद् भासताम् । न च – 'इदंन्ववैशिष्ट्यं पुरोवितंनि न भासते' – इति वाच्यम् ; विशेष्यतायां पुरोवर्तिनः स्वरूपतो भानानुपपत्तः तादशविशेषणज्ञानाभावात् , अन्यथा प्रमेयत्वादिना रजतादिज्ञानेऽपि तथाज्ञानापत्तेः, जात्यतिरिक्तस्य किश्चिद्धर्मप्रकारेणैव भाननियमाच । किञ्च, प्रामाण्यसंशयोत्तरम् 'इदं रजतं न वा' इत्येव संशयो, न तु 'रज-तमिदं न वा', 'द्रव्यं रजतं न वा' इत्यादिरूप इति यद्विशेष्यकयत्प्रकारकज्ञानन्वावच्छेदेन प्रामाण्यसंशयः तद्धर्मविशिष्टे तत्प्रकारकसंशय इति नियमात् इदंत्वेन धर्मिभानमावश्यकम् , इदंत्वरजत्वादिना पुरोवर्तिन उपनयसन्वाच तथाभानमनुच्यवसाये दुर्वारमिति किमपरम-वशिष्यते प्रामाण्ये ज्ञातुम्?। न च 'एकसम्बन्धेन तद्वति सम्बन्धान्तरेण तत्प्रकारकज्ञान -व्याष्ट्रतं तेन सम्बन्धेन तत्प्रकारकत्वमेव प्रामाण्यम् , तच दुर्ग्रहम् इति वाच्यम् ; व्यवसाये येन सम्बन्धेन रजतत्वादिकं प्रकारः तेन तहतोऽनुव्यवसाये भानात्, संसगस्यँ तत्त्वेनेव भानात् । तत्प्रकारत्वं च वम्तुगत्या तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताकत्वमिति प्रकारताकुक्षि-25 प्रवेशेनव वा तद्भानम् । अत एव – इदं रजतिमिति तादान्म्यारोपव्यावृत्तये ग्रुख्यविशेष्यता प्रामाण्ये निवेशनीयेति मुख्यत्वस्य दुग्रहत्वमित्युक्तेरपि अनवकाशः, वस्तुगत्या मुख्यवि-शेष्यताया एव निवेशात् , तादान्म्यारोपे आरोप्यांशं समवायेन प्रामाण्यसच्वेऽपि अक्ष-तेश्व । एतेन – तडिशेप्यकन्वे मति तत्प्रकारकत्वमात्रं न प्रामाण्यम्, 'इमे रङ्गरजते' 'नेमे रङ्गरजते' इति विपरीतचतुष्कश्रममाधारण्यात् , किन्तु तद्वद्विशेष्यकत्वावच्छित्रतन्प्रकारक- त्वम्, तच प्रथमानुव्यवसाये दुग्रहमित्यपि निरस्तम् । वस्तुगत्या तादशप्रकारताकत्वस्य सुग्रहत्वादेव, तद्ग्रहे अनुव्यवसायसामग्रया असामध्यस्य, व्यवसायप्रतिबन्धकत्वस्य वा कल्पनं अभिनिवेशेन खबुद्धिविडम्बनामात्रम्, तथाकल्पनायामप्रामाणिकगौरवात् । एतेन विधेयतया अनुव्यवसाये स्वातच्येण प्रामाण्यभाने व्यवसायप्रतिबन्धकत्वकल्पनापि

१ 'वतामेतार' मु । २ ज्ञानव्यव' त । ्३ प्रवृत्त्योपयोगिकाः मु । ४ 'वर्तिन अनुव्यवसाये खरू' अ । ५ भावानुप' अ । ६ 'ज्ञानं व्या' मु । ७ 'स्य (तु) तत्त्वे' मु । ८ 'साये प्रामा' त ।

परास्ता । तत्र तद्वाद्वेशेष्यकतोपस्थितितद्भाववद्विशेष्यकत्वाभावोपस्थित्यादीनां उत्तजकत्वादिकल्पने महागौरवात् । यदि च विशेष्यत्वादिकमनुपस्थितं न प्रकारः, तदा
विशेष्यितासम्बन्धेन रजतादिमन्त्वे सति प्रकारितया रजतत्वादिमन्त्वमेव प्रामाण्यमस्तु ।
एतज्ज्ञानमेव लाघवात् प्रवृत्त्योपयिकम् । तस्माज्ज्ञप्तो प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमेव युक्तम् ।
अप्रामाण्यं तु नानुव्यवसायप्राह्मम्, रजतत्वाभाववन्त्वेन पुरोवर्तिनोऽग्रहणे तथोपनीतभानायोगात्, रजतत्वादिमत्त्या शुक्त्यादिघीविशेष्यकत्वं रजतत्वप्रकारकत्वं च तत्र
गृह्यते, अत एव "अप्रमापि प्रमेत्येव गृह्यते" [तत्त्वचि० प्रत्यक्षमण्ड, ए० १७४] इति
चिन्तामणिग्रन्थः, प्रमेतीत्येव व्याख्यातस्तांत्रिकः इत्यप्रामाण्यस्य परतस्त्वमेव । न च
'प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वे ज्ञानप्रामाण्यसंश्रयानुपपत्तिः, ज्ञानग्रहे प्रामाण्यग्रहात् तद्ग्रहे
धर्मिग्रहाभावात्' इति वाच्यम्, दोपात् तत्संश्रयात् धर्मीन्द्रियसिककर्पस्थेव संशयहेतु- 
त्वात् । प्राक् प्रामाण्याभावोपस्थिता धर्मिज्ञानात्मक एव वाम्तु प्रामाण्यसंश्रय इति स्वतस्त्वपरतस्त्वानेकान्तः प्रामाण्याप्रामाण्ययोः जनानां न युक्त इति चेतः —

#### मीमांसकीयस्य दृषणस्योद्धारः -

६४२. अत्र ब्र्मः - रजतन्वविद्योध्यकत्वाविद्यक्तरजतन्वप्रकारताकत्वरूपस्य रजतज्ञानप्रामाण्यस्य वस्तुसतोऽनुच्यवसायेन ग्रहणात् स्वतस्त्वाभ्युपगमेऽप्रामाण्यस्यापि स्वतस्त्वा- 
पातः, रजतभ्रमानुच्यवमायेनापि वस्तुतो रजतन्वाभावत्रद्विशेष्यकत्वावच्छिक्ररजतत्वप्रकारताकत्वस्यव ग्रहात् । तत्र च अम्माभिरनेकान्तवादिभिरिष्टापत्तिः कर्त्तुं शक्यते,
द्रच्यार्थतः प्रत्यक्षस्य योग्यद्रच्यप्रत्यक्षीकरणवेलायां तद्भतानां योग्यायोग्यानां धर्माणां
सर्वेपामभ्युपगमान्, स्वपरपर्यायापेक्षया अनन्तधर्मात्मकं तत्त्वमिति वासनावत एकज्ञत्वे
मर्वज्ञत्वयाभ्युपगमाच् ।

"जे एगं जाणइ से सब्बं जाणइ। जे सब्बं जाणइ से एगं जाणइ॥" [ आचा० १.३.४.१२२ ] ति। पारमर्पस्य इत्थमेव स्वारस्यव्याख्यानात्। अवोचाम च अध्यात्मसारप्रकरणे "आसत्तिपाटवाभ्यासस्वकार्यादिभिराश्रयन्। पर्यायमेकमप्यर्थं वेति भावाद् बुधोऽखिरुम्॥" [६.३०] इति।

न चेयं रीतिरेकान्तवादिनो भवत इति प्रतीच्छप्रतिबन्दिदण्डप्रहारम् । अनेकान्तदृष्ट्या प्रामाण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्त्वपरतस्त्वसमर्थनम् –

8४२. ननु रजतत्वविद्वशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयोरेव ज्ञानोपिर भानम्, अविच्छि-त्रत्वं तु तयोरेव मिथः संसर्गः, एकत्र भासमानयोर्द्वयोर्धर्मयोः परस्परमि सामानाधिक-रण्येनेव अविच्छित्रत्वेनापि अन्वयसम्भवात् इत्येवं प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्, अप्रामाण्यस्य तु न तथात्वम्, रजतत्वाभावस्य व्यवसायेऽस्फुरणेन तद्वद्विशेष्यकत्वस्य प्रहीतुमशक्य-

१ °त्वादकत्प° अ द्य । २ °विशेष्यता° मुत ख । ३ वस्तुतोऽनुत्य' मु । ४ योग्यायोग्यानां धर्माणां सर्वेषां प्रसक्षस्य अभ्युपगमात् इत्यन्वयः । ५ °मेव स्वरसत्या' त । ६ 'कारत्वयोः मु । ७ °रण्येनैय मु ।

त्वात्, ज्ञानग्राहकसामग्र्यास्तु उपस्थितविशेष्यत्वादिग्राहकत्व एव व्यापारात् इत्येवमदोष इति चेत्; न, प्रामाण्यञ्चरीरघटकस्यावच्छिन्नत्वस्य संसर्गतया भानोपगमे कात्स्वयेन
प्रामाण्यस्य प्रकारत्वासिद्धेः, अंशतः प्रकारतया भानं च स्वाश्रयविशेष्यकत्वावच्छिन्मप्रकारतासम्बन्धेन रजतत्वस्य ज्ञानोपि भानेऽपि सम्भवतीति तावदेव प्रामाण्यं स्यात्, अस्त्वेवं

ज्ञानग्राहकसामग्रयाः तथाप्रामाण्यग्रह एव सामध्यात्, अत एव नाप्रामाण्यस्य
स्वतस्त्वमिति चेत्ं; न, एवमभ्युपगमे 'अप्रमापि प्रमेतीत्येव गृह्यते' इत्यस्य व्याघातात्,
तत्र रजतत्वस्य ज्ञानोपॅर्श्वक्तसम्बन्धासम्भवात्, 'कम्बुग्रीवादिमान्नास्ति', 'वाच्यं नास्ति'
इत्यादावन्वयितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताया इव प्रकृते उक्तसम्बन्धस्य तत्तदवगाहितानिरूपिंतावगाहितारूपा विलक्षणेव सण्डशः सांसर्गिकविषयतेति न दोष इति चेत्;

गन, तत्रापि लक्षणादिनेव बोधः", उक्तप्रतियोगितायास्तु 'घटो नास्ति' इत्यादावेव स्रक्रपतः
संसर्गत्वम् । उक्तं च मिश्रः – ''अर्थापचौ नेह देवदच इत्यत्र प्रतियोगितवं स्रक्रपत एव भासत
इत्येवं समर्थनात्।''

१४४. वस्तुतोऽस्माकं सर्वापि विषयता द्रच्यार्थतोऽखण्डा, पर्यायार्थतश्च सखण्डेति सम्पूर्णप्रामाण्यविषयताञ्चालिबोधो न संवादकप्रत्ययं विना, न वा ताद्याप्रामाण्यविषयः ताकबोधो बाधकप्रत्ययं विना इत्युभयोरनभ्यासद्यायां परतस्त्वमेव, अभ्यासद्यायां तु क्षयोपर्यमविशेषसधीचीनया ताद्यताद्यशेहया तथातथोभयप्रहणे स्वतस्त्वमेव। अत एव प्रामाण्यान्तरस्थापि न दुर्ग्रहत्वम्, स्वोपयोगापृथग्भृतेहोपनीतप्रकारस्थेव अपायेन प्रहण्णात्। ताद्यशी च प्रामाण्यविषयता नावप्रहमात्रप्रयोज्यत्वेन लौकिकी, नापि पृथगुपयोगप्रयोज्यत्वेन अलौकिकी, किन्तु विलक्षणविति न किश्चिद्नुपपकं अनन्तधर्मात्मकः वस्त्वभ्यपगमे। अत एव वस्तुसद्यो ज्ञाने ज्ञेयाकारपरिणाम इति विलक्षणप्रामाण्याकारवादेऽपि न क्षतिः। एवं च अमे अरज्ञतनिमित्तो ग्जताकारः, संवृत्यज्ञत्तयाकारायाः सम्रुपात्तरज्ञताकारायाः ग्रुक्तेरेव तत्रालम्बनन्वात्, प्रमायां तु रज्ञतनिमित्त इत्याकारतथान्त्वस्य , परतःस्वतोप्रहाभ्याम् "प्रामाण्याप्रामाण्ययोस्तदनेकान्तः" इति प्राचां वाचामपि विमर्थः कान्त एवेति द्रष्टच्यम्।

§ ४५. न्यायाभियुक्ता अपि यथा अभावलौकिकप्रत्ययस्तद्धर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्व-मवगाहमान एव तद्धर्मविशिष्टस्य प्रतियोगित्वमवगाहते तथा ज्ञानलौकिकसाक्षात्कारोऽपि तद्धर्मस्य विशेष्यताद्यवच्छेदकत्वमवगाहमान एव तद्धर्मविशिष्टस्य विशेष्यतादिकमवगाहतं इति इदंत्वविशिष्टस्येव विशेष्यत्वमवगाहेतं, इदंत्वस्य विशेष्यतावच्छेदकत्वात्, न तु रजतत्वादिविशिष्टस्य, रजतत्वादेरतथात्वात् इत्थं नियमस्तु लौकिकेः, तेनोपनयवश्चात् अलीकिकतादृशसाक्षात्कारेऽपि न क्षतिरिति वदन्तो विनोपनयं प्राथमिकानुच्यवसायस्य

१ °िवशिष्यला अ । २ °रनाकलसम्ब त । ३ चेन्न, तंत्रवम् आ स । ४ ज्ञानोपयुक्त त । ५ इत्यादा-विपन्त आ । ६ °िपतानिगाहि व । ७ बोधः सदुक्त त । ८ °पशमसधी आ स । ९ ताहक्ताह सा १० आसम्बन्तात् इति शेषः । ११ °गाहतेऽत इदं त । १२ °गाहते इदं त ।

25

श्रामाण्याग्राहकत्वमेव आहुः । यदेव च तेषाग्रुपनयस्य कृत्यं तदेव अस्पाकमीहाया इति कृतं प्रसङ्गेन ।

अवग्रहेहयोर्च्यापरांशत्वमवायस्य च फलांशत्विमिति प्रदर्शनम्

इ४६. प्रकृतमनुसरामः । एतावनग्रहेहाख्यो च्यापारांशो । ईहानन्तरमपायः प्रवर्तते 'अयं घट एव' इति । अत्र च आसत्त्यादिजनितक्षयोपश्चमवशेन यावानीहितो धर्मः तावान् । प्रकारी भवति, तेनकत्रैव 'देवदत्तोऽयं' 'ब्राह्मणोऽयं' 'पाचकोऽयम्' इत्यादिप्रत्ययभेदो-पपत्तः । इत्यं च 'रूपविशेषात् मणिः पग्नरागः' इत्यपदेशोत्तरमपि तदाहितवासनावतो 'रूपविशेषात् अनेन पग्नरागेण भवितच्यम्' इति ईहोत्तरमेव 'अयं पग्नरागः' इत्यपापो युज्यते । उक्तोपदेशः पग्नरागपदवाच्यत्वोपमितावेव उपयुज्यते । 'अयं पग्नरागः' इति तु सामान्यावग्रहेहाक्रमेणैवेति नैयायिकानुयायिनः । 'घटः' इत्यपायोत्तरमपि यदा 'किमयं ॥ सौवर्णो मात्तो वा' इत्यादिविशेपजिज्ञामा प्रवर्तते, तदा पाश्चात्यापायस्य उत्तरविशेपावगनापायस्य । तत्रापि उत्तरोत्तरत्वशेपजिज्ञासायां पाश्चात्यस्य पाश्चात्यस्य व्यावहारिकावग्रहत्वं द्रष्टव्यम् । तित्रापानविश्वते तु अन्त्यविशेपज्ञानमवाय एवोच्यते, नावग्रहः, उपचारकारणान्यात्वात् । अयं फलांशः । कालमानं तु अस्यान्तर्भुहर्तमेव । सौदामिनीयम्पातजनितप्रत्यक्षस्य ॥ चिरमननुवृत्तेवर्थमिचार इति चेत् ; न, अन्तर्भुहर्तस्यासंख्यभेदत्वात् ।

धारणायाः परिपाकांशत्वमपायपार्धक्यं च-

§ ४७. अन्त्यविशेषावगमरूपापायोत्तरमविच्युतिरूपा धारणा प्रवर्तते । सापि आन्त- ध्रृहृतिंकी । अयं परिपाकांशः । वासनाम्पृती तु सर्वत्र विशेपावगमे द्रष्टच्ये । तदाह जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणः –

"सामन्नित्तगहणं नेच्छइओ समयमोगाहो पढमो । तत्तोऽणंतरमीहियवत्थुविसेसस्स जोऽवाओ ॥ सो पुण ईहाऽवायावेक्खाए ओगाहो ति उवयरिओ । एस्सविसेसावेक्खं सामन्नं गिण्हए जेणं ॥ तत्तोऽणंतरमीहा तओ अवाओ अ तिवसेसस्स । इय सामन्नविसेसावेक्खा जावंतिमो भेओ ॥ सन्वत्थेहावाया, णिच्छयओ मोतुमाइसामन्नं । संववहारत्थं पुण, सन्वत्थाऽवगाहोऽवाओ ॥ तरतमजोगाभावेऽवाओ चिय धारणा तदंतिमा । सन्वत्थवासणा पुण भणिया कालंतरे वि सई ॥" ति ॥

[ विशेषा० गा० २८२-२८६ ]

<sup>9 °</sup>नयकृत्यं ता। २ ईहायाः साध्यमिति कृतं मु; ईहया साध्यमिति कृतं ता। ३ देवदत्तोऽयं पाच भु। ४ पद्मराग इति ज्ञानं सामा ता। ५ भण इत्यन्ये नैया ता। ६ किमयं घटः सौव मुता ७ अन्तर्मीहू- तिकी मु। ८ तदाह मगवान जिनम ता।

§४८. न च — अविच्युतेरपायावस्थानात् पार्थक्ये मानाभावः, विशेषजिज्ञासानिष्ट्च्य-वच्छित्रस्वरूपस्य कथित्रवि भिन्नत्वात् । 'अवगृह्णामि', 'ईहे', 'अवैमि', 'स्थिरीकरोमि' इति प्रत्यया एव च प्रतिप्राण्यनुभवसिद्धाः अवग्रहादिभेदे प्रमाणम् । स्पृतिजनकतावच्छेद-कत्वेनैव वा अविच्युतित्वं धर्मविशेषः कल्प्यते, तत्तदुपेक्षान्यत्वस्य स्पृतिजनकतावच्छेद् दककोटिप्रवेशे गौरवादिति धर्मविशेपसिद्धौ धर्मिविशेषसिद्धिरित्यधिकं मत्कृतज्ञानार्णवात् अवसेयम् । तदेवं निरूपितं मतिज्ञानम् । तिन्नरूपणेन च श्रुतज्ञानमपि निरूपितमेव । द्वयोरन्योऽन्यानुगतत्वात् तथेव व्यवस्थापितत्वाच ।

#### अन्यमतेन श्रुतलक्षणम् -

\$ ४९. अन्ये तु अङ्गोपाङ्गादिपरिज्ञानमेव श्रुतज्ञानम्, अन्यच मितज्ञानमिति । अनयोरिप भजनेव । यदुवाच वाचकचक्रवर्त्तां — "एकादीन्येकस्मिन् भाज्यानि त्वाचतुर्भ्यः।" [तत्त्वार्थ० १.३१] इति अब्दसंस्पृष्टार्थमात्रग्राहित्वेन श्रुतत्वे तु अवग्रहमात्रमेव मितज्ञानं प्रसज्येत । धारणोत्तरं स्वसमानकारश्रुतावश्यंभावकल्पनं तु स्ववासनामात्रविज्ञम्भितम् । अब्दसंस्पृष्टाया मतेरेव श्रुतत्वपरिभाषणं तु न पृथगुपयोगव्यापकमिति शाब्दज्ञानमेव श्रुतज्ञानम्, न तु अपरोक्षमिन्द्रियजन्यमिष इत्याहुः ।

## " मतिश्रुतोपयोगयोरभिन्नत्वमिति सिद्धमेनीयमतस्य विद्यादीकरणम् –

६५०. नच्यास्तु श्रुतोपयोगो मन्युपयोगात् न पृथकः, मन्युपयोगेनैव तन्कार्योपपत्तां तन्पार्थक्यकल्पनाया व्यर्थन्वात् । अन एव अव्द्रजन्यमामान्यज्ञानोत्तरं विशेपिजिज्ञासायां तन्मूलकमत्यपायांशप्रवृत्तां न पृथगवप्रहकल्पनागाग्वम्, शाब्दमामान्यज्ञानस्यव तत्र अवप्रहत्वात् । नच — 'अशाब्दे शाब्दस्य तन्मामप्रया वा प्रतिबन्धकन्वभाव्यात् नेयं कल्पना युक्ता' इति वाच्यम्, अशाब्दत्वस्य प्रतिवध्यतावच्छेदकन्वे प्रतियोगिकोटा शब्दम् स्लमतिज्ञानस्यापि प्रवेशात्, अन्यथा श्रुताभ्यन्तरीभूतमतिज्ञानोच्छेदप्रमङ्गात् । किश्च, शाब्दज्ञानस्पश्चतस्य अवप्रहादिकमवतो मतिज्ञानाद् भिन्नत्वोपगमे अनुमानस्पृतिप्रत्यिभ-ज्ञानादिनामपि तथात्वं स्थात् इत्यतिप्रसङ्गः, मांव्यवहारिकप्रत्यक्षत्त्यभ्वन्यापि तेषु तुल्यत्वात् । यदि च अवप्रहादिभेदाः सांव्यवहारिकप्रत्यक्षर्त्यक्षत्त्वभावस्यापि तेषु तुल्यत्वात् । यदि च अवप्रहादिभेदाः सांव्यवहारिकप्रत्यक्षर्त्यक्षत्त्वभावस्यापि तेषु त्राब्दज्ञानमपि परोक्षमतिज्ञानमेवाङ्गीकियतां, किमर्थजरतीयन्यायाश्रयणेन । 'मत्या जानामि', 'श्रुत्वा जानामि' इत्यनुभव एव अनयोर्भेदोपपादक इति चेत्; न, 'अनुमाय जानामि', 'स्मृत्वा जानामि' इत्यनुभवेनानुमानस्मृत्यादीनामपि भेदापत्तेः । अनुमितित्वादिकं मतिन्वव्याप्यमेवेति यदीष्यते, शाब्दत्वमपि किं न तथा १ 'मत्या न जानामि' इति प्रतीतिरिव शाब्दे प्रतीतिः तत्र वाधिकेति चेत्; न, वेशेपिकाणां 'नानुमिनोमि' इति प्रतीतेरिव शाब्दे

१ यदाह वाच<sup>०</sup> त । २ <sup>०</sup>संस्रष्टार्थं भुत । ३ <sup>०</sup>संस्रष्टा भुत । ४ <sup>०</sup>योगस्व्यापनमिति त । ५ नच शाब्देऽशाब्द<sup>०</sup> मु । ६ ंस्मृतितर्कप्रत्य मु । ७ <sup>०</sup>र्थतासिद्धः आव । ८ जानामीत्यावानुभ<sup>०</sup> त ।

तस्या विशेषविषयत्वात् । न च 'निसर्गाधिगमसम्यक्त्वरूपकार्यभेदात् मतिश्रुतज्ञानरूप-कारणभेदः' इत्यपि साम्प्रतम् , तत्र निसर्गपदेन स्वभावस्थेव ग्रहणात् । यद् वाचकः -

''शिक्षागमोपदेशश्रवणान्येकीर्थिकान्यधिगमस्य ।

एकार्थः परिणामो भवति निसर्गः स्वभावश्च ॥" [ प्रश्नम० का० २२३ ] इति । यत्रापि मतेः श्चतिभिनत्वेन प्रहणं तत्र गोवलीवर्दन्याय एव आश्रयणीयः । तदिदमभि- । प्रत्याह महावादी सिद्धसेनः –

"वैयर्थ्यातिप्रसङ्गाभ्यां न मत्यभ्यधिकं श्रुतम्।" [ निश्चय० १९ ] इति । इत्याह ।

## [ ३. अवधिज्ञानचर्चा । ]

६५१. अवधिज्ञानत्वं रूपिसमव्याप्यविषयनाञ्चालिज्ञानवृत्तिज्ञानत्वव्याप्यजातिमत्त्वम्। ॥ रूपिसमव्याप्यविषयताञ्चालिज्ञानं परमावधिज्ञानम्,

"रूवगर्य लहइ सन्वं।" [ आव० गा० ४४ ]

इति वचनात् । तद्वृत्तिज्ञानत्वच्याप्या जातिरविधत्वमविध्ञानमात्र इति लक्षणसमन्वयः । समच्याप्यत्वमपहाय च्यापकत्वमात्रदाने जगद्यापकविपयताकस्य केवलस्य रूपिच्यापकन्विपयताकत्वनियमात् तद्वृत्तिकेवलत्वमादाय केवलज्ञानेऽतिच्याप्तिः । समच्याप्यत्वदाने । तु अरूपिणि व्यभिचारात् केवलज्ञानविपयताया रूप्यव्याप्यत्वात् तिश्ववृत्तिः । न च 'परमावधिज्ञानेऽप्यलोके लोकप्रमाणासंख्यारूप्याकाश्रखण्डविपयतोपदर्शनाद्' असम्भवः; यदि तावत्सु खण्डेषु रूपिद्रच्यं स्थात् तदा पव्यदिति प्रसङ्गापादन एव तदुपदर्शन-तात्पर्यात् । न च तदंशे विपयवाधेन सत्राप्रामाण्यम् , म्वरूपबाधेऽपि शक्तिविशेषज्ञापनेन फलाबाधात् । एतेन असर्द्भावस्थापना च्याख्याता बहिविषयताप्रसञ्जिका तारतम्येन । शक्तिवृद्धिश्च लोकमध्य एव सक्ष्मसक्ष्मतरस्कन्धावगाहनफलवतीति न प्रसङ्गापाद-नवयर्थम् । यद्भाष्यम् –

"वडूंतो पुण बाहिं लोगत्थं चेव पासई दब्वं । सुहुमयरं सुहुमयरं परमोही जाव परमाणुं ॥" [विशेषा० गा० ६०६ ] इति ।

§५२. अलोके लोकप्रमाणासंख्येयखण्डविषयता अवधेरिति वचने विषयतापदं तर्कि- क्ष तरूप्यधिकरणताप्रसञ्जिततावद्धिकरूपिविषयतापरिमिति न स्वरूपबाधोऽपीति तत्त्वम् । जातौ ज्ञानत्वच्याप्यत्वविशेषणं ज्ञानत्वमादाय मत्यादावतिच्याप्तिवारणार्थम् । न च संयमप्रत्ययावधिज्ञानमनःपर्यायज्ञानसाधारणजातिविशेषमादाय मनःपर्यायज्ञानेऽति- च्याप्तिः, अवधित्वेन साङ्क्ष्येण तादशजात्यसिद्धेः । न च 'पुद्गला रूपिणः' इति शाब्दबोधे

१ °न्येकार्थकान्य° त । २ °ज्ञानं तद्वृत्ति अव व । ३ °वधिलं तद्वलं अव त । ४ असद्भावप्रस्थापना अत । ५ °तावद्धिकरणकरूपि मुत । ज्ञा० ३

रूपिसमन्याप्यविषयताकेऽतिन्याप्तिः, विषयतापदेन स्वष्टविशेषाकारग्रहणादिति संक्षेपः।

## [ ४. मनःपर्यायज्ञानचर्चा । ]

६५३. मनोमात्रसाक्षात्कारि मनःपर्यायज्ञानम् । न च ताद्याविधज्ञानेऽतिव्याप्तिः, मनःसाक्षात्कारिणोऽवधेः स्कन्धान्तरस्यापि साक्षात्कारित्वेन ताद्याविधज्ञानासिद्धेः । न 'च 'मनस्त्वपरिणतस्कन्धालोचितं बाद्यमप्यर्थं मनःपर्यायज्ञानं साक्षात्करोतीति तस्य मनो-मात्रसाक्षात्कारित्वमसिद्धम्' इति वाच्यम्, मनोद्रव्यमात्रालम्बनतयैव तस्य धर्मिग्राहक-मानसिद्धत्वात्, बाद्यार्थानां तु मनोद्रव्याणामेव तथारूपपरिणामान्यथानुपपत्तिप्रस्तानु-मानत एव ग्रहणाम्युपगमात् । आह च भाष्यकारः –

''जाणइ बज्झेऽणुमाणेणं ति ।" [ विशेषा० गा० ८१४ ]

" ६५४. बाह्यार्थानुमाननिमित्तकमेव हि तत्र मानसमचक्षुर्दर्शनं अङ्गीक्रियते, यत्पुर-स्कारेण सत्रे 'मनोद्रच्याणि जानाति पश्यति चैतद्' इति व्यवहियते । एकरूपेऽपि ज्ञाने द्रव्याद्यपेक्षक्षयोपश्मवैचित्र्येण सामान्यरूपमनोद्रव्याकारपरिच्छेदापेक्षया 'पश्यति' इति, विशिष्टतरमनोद्रव्याकारपरिच्छेदापेक्षया च 'जानाति' इत्येत्रं वं। व्याचक्षते । आपेक्षिक-सामान्यज्ञानस्थापि व्यावहारिकावग्रहन्यायेन व्यावहारिकदर्शनरूपत्वात् । निश्चयतस्तु सर्वमपि तज्ज्ञानमेव, मनःपर्यायदर्शनानुपदेशादिति द्रष्टव्यम् ।

## अवधि-मनःपर्यायज्ञानयोरभिन्नत्वसमर्थनम् -

६५५. नव्यास्तु बाह्यार्थाकारानुमापकमनोद्रव्याकारग्राहकं ज्ञानमविधिविशेष एव, अप्रमत्तसंयमिवशेषजन्यतावच्छेदकजातेः अविधित्वव्याप्याया एव कल्पनात् धर्मीति न्यायात् । इत्थं हि 'जानाति पश्यित' इत्यत्र दशेरविधदर्शनिवपयत्वेनेव उपपत्तौ लक्षणा- कल्पनगीरवमपि परिहृतं भवति । सत्रे भेदाभिधानं च धर्मभेदाभिप्रायम् । यदि ष सङ्कल्पविकल्पपरिणतद्रव्यमात्रग्राह्यभेदात् तद्राहकं ज्ञानमितिरक्तमिति अत्र निर्वन्धः तदा द्वीन्द्रयादीनामपि इष्टानिष्टप्रवृत्तिनिवृत्तिदर्शनात् तज्जनकस्रक्ष्मसङ्कल्पजननपरिणतद्रव्यविषयमपि मनःपर्यायज्ञानमम्युपगन्तव्यं स्थात्, चेष्टाहेतोरेव मनसः तद्राह्यत्वात् । न च तेन द्वीन्द्रयादीनां समनस्कतापत्तिः, कपर्दिकासत्त्रया धनित्वस्थेव, एकया गवा गोमन्वस्थेव, स्रक्ष्मेण मनसा समनस्कत्वस्य आपादियतुमशक्यत्वात् । तदिद्मिभेप्रत्योक्तं निश्चयद्वात्रिशिकायां महावादिना —

"प्रार्थना प्रतिघाताम्यां चेष्टन्ते द्वीन्द्रियादयः । मनःपर्यायविज्ञानं युक्तं तेषु न चान्यथा ॥" [निश्चय० १७] इति ।

६५६. न चैवं ज्ञानस्य पश्चविधत्वविभागोच्छेदात् उत्स्त्रापत्तिः, व्यवहारतश्चतुर्विध-» त्वेन उक्ताया अपि भाषाया निश्चयतो द्वैविष्याभिधानवश्चयविवेकेन उत्स्र्त्राभावादिति दिक् ।

९ वा ब्याख्येयम् । आपे° त । २ समनस्कलापतिः त ।

Į.

## [ ५. केवलज्ञानचर्चा । ]

६५७. सर्वविषयं केवलज्ञानम् । सर्वविषयत्वं च सामान्यधर्मानविच्छन्ननिखिलधर्मप्रकारकत्वे सित निखिलधर्मिविषयत्वम् । प्रमेयवदिति ज्ञाने प्रमेयत्वेन निखिलधर्मप्रकारके
अतिव्याप्तिवारणाय अनविच्छन्नान्तम् , केवलदर्शने अतिव्याप्तिवारणाय सत्यन्तम् ,
विशेष्यभागस्तु पर्यायवाद्यभिमतप्रतीत्यसम्रत्पादरूपसन्तानविषयकनिखिलधर्मप्रकारकज्ञा- ।
निशिलद्यस्याकारवच्चमेव, न तु निखिलज्ञेयाकारवच्चमिति नातिव्याप्तिः । न च 'प्रतिखं केवलज्ञानो केवलज्ञानान्तरवृत्तिस्वप्राकालविनप्टवस्तुसम्बन्धिवर्तमानत्वाद्याकाराभावात्' असम्भवः; स्वसमानकालीनिखिलज्ञेयाकारवच्चस्य विवक्षणात् । न च 'तथापि केवलज्ञानग्राह्ये आद्यक्षणवृत्तित्वप्रकारकत्वाविच्छन्नविशेष्यताया द्वितीयक्षणे नाशः, द्वितीय- ॥
क्षणवृत्तित्वप्रकारकत्वाविच्छन्नविशेष्यतायाश्च उत्पादः, इत्थमेव प्राह्यसामान्यविशेष्यताधौव्यसंमेदेन केवलज्ञाने त्रैलक्षण्यमुपपादितमिति एकदा निखिलज्ञेयाकारवच्चासम्भव
एव' इति शक्कनीयम् , समानकालीनत्वस्य क्षणगर्भत्वे दोपाभावात् । अस्तु वा निखिलज्ञेयाकारसङ्कमयोग्यतावच्चमेव लक्षणम् ।

### केवलसिद्धावनुमानोपन्यासः-

§५८. प्रमाणं च तत्र ज्ञानत्वमत्यन्तोत्कर्षवद्वृत्ति अत्यन्तापकर्षवद्वृत्तित्वात् परिमाणत्ववत् इत्याद्यनुमानमेव । न च अप्रयोजकत्वं ज्ञानतारतम्यस्य सर्वानुभवसिद्धत्वेन
तद्विश्रान्तेः अत्यन्तापकर्षोत्कर्षाभ्यां विनाऽसम्भवात् । न च 'इन्द्रियाश्रितज्ञानस्यैव
तरतमभावदर्शनात् तत्रैव अन्त्यप्रकर्षो युक्तः' इत्यपि शङ्कनीयम्, अतीन्द्रियेऽपि मनोज्ञाने
श्वास्त्रार्थावधारणरूपे शास्त्रभावनाप्रकर्षजन्ये, शास्त्रातिकान्तविषये अतीन्द्रियविषयसामध्ये- अयोगष्ट्रितसाधने अध्यात्मश्रांस्त्रसिद्धप्रातिभनामधेये च तरतमभावदर्शनात् ।
केवले भावनायाः साक्षाद्धेतुत्विनरासाय चर्चा –

§५९. नन्वेवं भावनाजन्यमेव प्रातिभवत्केवलं प्राप्तम्, तथा च अप्रमाणं स्यात्, कामातुरस्य सर्वदा कामिनीं भावयतो व्यवहितकामिनीसाक्षात्कारवत् भावनाजन्यज्ञानस्य अप्रमाणत्वव्यवस्थितेः।

६६०. अथ न भावनाजन्यत्वं तत्र अप्रमाण्यप्रयोजकम्, किन्तु बाधितविषयत्वम्, भावनानपेक्षेऽपि शुक्तिरजतादिश्रमे बाधादेव अप्रामाण्यस्वीकारात् । प्रकृते च न विषयबाध इति नाप्रामाण्यम् । न च 'व्यवहितकामिनीविश्रमादौ दोषत्वेन भावनायाः ऋप्तत्वात् तज्जन्यत्वेनास्थाप्रामाण्यम्, बाधितविषयत्ववदोषजन्यत्वस्थापि अमत्वप्रयोजकन्त्वात् । तथा चोक्तं मीमांसामाष्यकारेण ─ ''यस्य(त्र) च दुष्टं का(क)रणं यत्र च मिथ्ये- अस्तादिप्र(मिथ्येऽतिप्र)त्ययः स एव(वा)समीचीनो नान्य इति ।" [शाबर० १.१.५] वार्तिककारेणाप्युक्तम् ─

१ °अप्रसिद्द° सु ।

"तसाद्घोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता ।
अर्थान्यथात्वहेतृत्थदोषज्ञानादपोद्यते ॥" [स्रोक ० सू० २ स्रो० ५३ ] इति ।
अत्र हि तुल्यवदेवाप्रामाण्यप्रयोजकद्वयग्रक्तम् , तस्मात् बाधाऽभावेऽपि दोषजन्यत्वात्
अप्रामाण्यम्" इति वाच्यम् , भावनायाः क्रचिद्दोषत्वेऽपि सर्वत्र दोषत्वानिश्चयात् , अन्यथा
ः शंखपीतत्वभ्रमकारणीभृतस्य पीतद्रव्यस्य स्वविषयकज्ञानेऽपि अप्रामाण्यप्रयोजकत्वं स्यात् ,
इति न किश्चिदेतत् , क्रचिदेव कश्चिद्दोप इत्यवाङ्गीकारात् , विषयबाधेनेव दोषजन्यत्व प्रकल्पनाच , दुष्टकारणजन्यस्यापि अनुमानादेविषयाबाधेन प्रामाण्याभ्युपगमात् , अन्यथा
परिभाषामात्रापत्तेः । मीमांसाभाष्य-वार्त्तिककाराभ्यामपि बाधितविषयत्वव्याप्यत्वेनव
दुष्टकारणजन्यत्वस्य अप्रामाण्यप्रयोजकत्वग्रक्तं न स्वात्रध्येणेति चेत्;—

- १९ ६१. मैवम्, तथापि परोक्षज्ञानजन्यभावनाया अपरोक्षज्ञानजनकत्वासम्भवात् । न हि वह्वचनुमितिज्ञानं सहस्रकृत्व आवृत्तमपि विह्वसाक्षात्काराय कल्पते । न च 'अभ्यस्यमानं ज्ञानं परमप्रकर्पप्राप्तं तथा भविष्यति' इत्यपि ग्रङ्कनीयम्, लङ्कनोदकतापादिवत् अभ्यस्यमानस्यापि परमप्रकर्पायोगात् । न च 'लङ्कनस्यकस्यावस्थितस्याभावात् अपरापरप्रयत्नस्य पूर्वापूर्वातिग्रयितलङ्कनोत्पादन एव व्यापाराद् यावल्रङ्कायितव्यं तावन्नादावेव अभ्यासासादितास्रिप्तस्यपद्यभावश्रोत्तरकालं शक्रोतीति तत्र व्यवस्थितोत्कर्षता । उदकतापे तु अतिग्रयेन क्रियमाणे तदाश्रयस्थेव श्रयात् न तत्रापि अग्निरुपतापत्तिक्षपोऽन्त्योत्कर्षः । विज्ञानं तु संस्काररूपं शास्त्रपरावर्तत्वादन्यथानुपपत्त्योत्तरत्रापि अनुवर्तत इति तत्र अपरापरयत्नानां सर्वेपाग्रपयोगात् अत्यन्तोत्कर्षो युक्त इति तद्वता भावनाज्ञानेनापरोक्षं केवलज्ञानं जन्यते' इति टीकाकृ
  अत्यथा चक्षुरादिव्याप्तिज्ञानादिसहकृतस्य मनस एव सर्वत्र प्रामाण्यसम्भवे प्रमाणान्तरो
  च्छेदापत्तः, चक्षुरादीनामेव(वाऽ) साधारण्यात् प्रामाण्यमित्यभ्युपगमे भावनायामपि तथा

  वक्तं शक्यत्वात् । एवं च परोक्षभावनाया अपरोक्षज्ञानजनकत्वं तस्याः प्रमाणान्तरत्वं

  च अन्यत्राद्वर्चरं कल्पनीयमिति महागौरविमिति चेत्;
- §६२. अनुक्तोपालम्भ एपः, प्रकृष्टभावनाजन्यत्वस्य केवलज्ञानेऽभ्युपगमवादेनैव
   टीकाकृतोक्तत्वाद् । वस्तुतस्तु तज्जन्यात्प्रकृष्टादावरणक्षयादेव केवलज्ञानोत्पित्तिरित्येव
   सिद्धान्तात् ।

योगजधर्मजत्वनिषेधेनावरणक्षयजत्वसिद्धिः -

§ ६३. यैरपि योगजधर्मस्य अतीन्द्रियज्ञानजनकत्वमभ्युपगम्यते, तरिप प्रतिबन्धकपाप-» क्षयस्य द्वारत्वमवश्यमाश्रयणीयम्, सति प्रतिबन्धके कारणस्य अकिश्चित्करत्वात् । केवलं

<sup>9</sup> थाण्यमेवेति तः २ व्यत्नकत्यः मु । ३ अभ्यासाद्वास्तिः छे तः । ४ थापि युक्तं तस्य तः । ५ मन यदः आ वः । ६ भित्यादि न्यायात् अ । ७ थेव सर्वत्र साधाः तः । ८ ज्ञानविषयः तं तस्याः तः ।

10

25

तैर्योगजधर्मस्य मनःप्रत्यासित्त्वम्, तेन सिन्नकर्षेण निस्तिलजात्यंशे निरविल्लनप्रकारताकज्ञाने, षोडशपदार्थविपयकविलक्षणमानसञ्चाने वा तत्त्वज्ञाननामधेये मनसः करणत्वम्, चाक्षुपादिसामग्रीकाल इव लोकिकमानससामग्रीकालेऽपि तादशतत्त्वज्ञानानुत्पत्तेतत्त्वज्ञानाख्यमानसे तदितरमानससामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वम्, तत्त्वज्ञानरूपमानससामग्रयाश्च प्रणिधानरूपविजातीयमनःसंयोगघितत्त्वं कल्पनीयमिति अनन्तमप्रामाणिककल्पनागौरवम् । अस्माकं तु दुरितक्षयमात्रं तत्र कारणमिति लाधवम् । अत एवेन्द्रियनो इन्द्रियज्ञानासाचिव्येन केवलमसहायमिति प्राश्चो व्याचक्षते । स चावरणाख्यदुरितक्षयो भावनातारम्यात् तारतम्येनोपजायमानस्तदत्यन्तप्रकर्पात् अत्यन्तप्रकर्पमनुभवतीति किमनुपपन्नम् ? । तदाह अकलङ्को(समन्तभद्रो)ऽपि —

''दोषावरणयोर्हानिर्निःशेषास्त्यतिशायनात् । कचिद्यथा खहेतुभ्यो बहिरन्तर्मरुक्षयः ॥'' [ आप्त० का० ४ ] इति ।

६६४ न च 'निम्बाद्यौपधोपयोगात् तग्तमभावांपचीयमानस्यापि श्लेष्मणो नात्य-नितकक्षयः' इति व्यभिचारः, तत्र निम्बाद्यौपधोपयोगोत्कर्पनिष्ठाया एव आपाद्यितुमश-क्यत्वात्, तदुपयोगेऽपि श्लेष्मपुष्टिकारणानामपि तद्वासेवनात्, अन्यथा औषधोपयोगा-धारस्यव विनाशप्रसङ्गात् । चिकित्साञ्चास्तं हि उद्रिक्तधातुदोपसाम्यग्रहिश्य प्रवर्तते, <sup>15</sup> न तु तस्य निर्मूलनाशम्, अन्यतरदोषात्यन्तक्षयस्य मरणाविनाभावित्यादिति द्रष्टव्यम् । रागादेः केवलज्ञानावरकत्वसमर्थनम् –

§६५. रागाद्यावरणापाये सर्वज्ञज्ञानं वैश्रद्यभाग् भवतीत्यत्र च न विवादो रजोनीहाराद्यावरणापाये वृक्षादिज्ञाने तथा दर्शनात् । न च 'रागादीनां कथमावरणत्वम् ?, कुड्यार्दानामेव पाद्रिलिकानां तथात्वदर्शनाद्' इति वाच्यम्, कुड्यादीनामपि प्रातिभादावनावार- क्र कत्वात्, ज्ञानविशेषे तेपामावरणत्ववच अतीन्द्रियज्ञाने रागादीनामपि तथात्वमन्वयच्यतिरेकाभ्यामेव सिद्धम्, रागाद्यपचये योगिनामतिन्द्रियानुभवसम्भवात् । पोद्रिलिकत्वमपि द्रच्यकर्मानुगमेन तेपां नासिद्धम्, स्विवपयग्रहणक्षमस्य ज्ञानस्य तद्ग्राहकताया
'विशिष्टद्रच्यसम्बन्धपूर्वकत्वनियमात् पीतहत्पूरपुरुपज्ञाने तथा दर्शनात् इति ध्येयम् ।

रागादेः कर्मजत्वसिद्धये कफादिजत्वस्य निरासः-

§६६. बाईस्पत्यास्त — 'रागादयो न लोभादिकर्मोदयनिबन्धनाः किन्तु कफादिप्रकु-तिहेतुकाः । तथाहि — कफहेतुको रागः, पित्तहेतुको द्वेपः, वातहेतुकश्च मोहः । कफादयश्च सदेव सिन्निहिताः, शरीरस्य तदात्मकत्वात्, ततो न सार्वज्ञमूलवीतरागत्वसम्भवः' इत्याहुः । तदयुक्तम्, रागादीनां व्यभिचारेण कफादिहेतुकत्वायोगात्, दृश्येते हि वातप्रकृतेरपि रागद्वेषो, कफप्रकृतेरपि द्वेषमोहौ, पित्तप्रकृतेरपि मोहरागाविति । एकैकस्याः अ प्रकृतेः पृथक् सर्वदोषजननशक्त्युपगमे च सर्वेषां समरागादिमन्वप्रसङ्गात् । न च

१ °ज्ञानानुपपत्तेः मुअव। २ एवेन्द्रियज्ञानासा॰ मु। ३ °क्षयोऽपिभाव॰ मु। ४ °भावोपची॰ अव। ५ विबिष्टप्रत्ययसम्ब॰ मुअव। ६ दृश्यते मुअव।

'खखयोग्यक्रमिकरागादिदोषजनककफाद्यवान्तरपरिणतिविशेषस्य प्रतिप्राणिकल्पनात् नायं दोषः' इति वाच्यम्, तद्वान्तरवैजात्यावच्छित्रहेतुगवेषणायामपि कर्मण्येव विश्रामात् । किश्व अभ्यासजनितप्रसरत्वात् प्रतिसंख्याननिवर्तनीयत्वाच न कफादिहेतुकत्वं रागादीनाम् ।

- §६७. एतेन शुक्रोपचयहेतुक एव रागो नान्यहेतुक इत्याद्यपि निरस्तम्, अत्यन्तस्त्रीगे सेवापरस्य श्रीणशुक्रस्यापि रागोद्रेकदर्शनात्, शुक्रोपचयस्य सर्वस्त्रीसाधारणाभिलाषजनकत्वेन कस्यचिद्व रागोद्रेक इत्यस्यानुपपत्तेश्व । न च असाधारण्ये रूपमेव हेतुः, तद्रहितायामपि कस्यचिद्रागदर्शनात् । न च तत्र उपचार एव हेतुः, द्वयेनापि विश्वक्तायां रागदर्शनात् । तस्मात् अभ्यासदर्शनजनितोपचयपरिपाकं कर्मेव विचित्रस्वभावतया तदा तदा
  तत्तत्कारणापेश्वं तत्र तत्र रागादिहेतुरिति प्रतिपत्तच्यम् ।
- " §६८. एतेन पृथिन्यम्बुभ्यस्त्वे रागः, तेजोवायुभ्यस्त्वे द्वेषः, जलवायुभ्यस्त्वे मोह इत्यादयोऽपि प्रलापा निरस्ताः, तस्य विषयविशेषापक्षपातित्वादिति दिक् । कर्मभूतानां रागादीनां सम्यग्ज्ञानिक्रयाभ्यां क्षयेण वीतरागत्वं सर्वज्ञत्वं च अनाविलमेव ।

### नैरात्म्यभावनानिरासाय क्षणभङ्गे मिध्यात्वोक्तिः -

६९. शौद्धोदनीयास्त - 'नैरात्म्यादिभावनैव रागादिक्केशहानिहेतुः, निरात्म्यावग-" तावेव आत्मात्मीयाभिनिवेशाभावेन रागद्वेपोच्छेदात् संसारमूलनिवृत्तिसम्भवात् , आत्मा-वगतौ च तस्य नित्यत्वेन तत्र स्नेहात् तन्मूलतृष्णादिना क्केशानिवृत्तेः । तदुक्तम् -

> "यः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः । स्नेहात्सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ गुणदर्शी परितृष्यत्यात्मिन तत्साधनान्युषादत्ते । तेनात्माभिनिवेशो यावत्तावच संसारः ॥" [प्रमाणवा० २.२१७,२१८] इति ।

६७०. नतु यद्येवं आत्मा न विद्यते, किन्तु पूर्वापरक्षणत्रुटितानुसन्धानाः पूर्वहेतुप्रतिबद्धा ज्ञानक्षणा एव तथा तथा उत्पद्यन्त इत्यभ्युपगमस्तदा परमार्थतो न कश्चिदुपकायोपकारकस्वमाव इति कथमुच्यते 'भगवान् सुगतः करुणया सकलसन्त्वोपकाराय देशनां
कृतवान्' इति । क्षणिकत्वमपि यद्यकान्तेन, तर्हि तन्त्ववेदी क्षणोऽनन्तरं विनष्टः सन् 'न
कदाचनापि अहं भूयो भविष्यामि' इति जानानः किमथे मोक्षाय यतत इति १। अत्रोच्यते –
भगवान् हि प्राचीनावस्थायां सकलमपि जगदुःखितं पश्यंस्तदुद्दिधीर्षया नैरात्म्यक्षणिकत्वादिकमवगच्छन्नपि तेपामुपकार्यसन्त्वानां निष्क्षेशक्षणोत्पादनाय प्रयतते, ततो जातसकलजगत्साक्षात्कारः समुत्पनकेवलज्ञानः पूर्वाहितकुपाविशेषसंस्कारात् कृतार्थोऽपि देशनायां प्रवर्तते, अधिगततत्तात्पर्यार्थाश्च स्वसन्ततिगतविशिष्टक्षणोत्पत्तये मुमुक्षवः प्रवर्त्तन्ते,
कृति न किमपि अनुपपन्नम्' इत्यादुः ।

§ ७१. तदिखलमज्ञानविलसितम् । आत्माभावे बन्धमोक्षाचेकाधिकरणत्वायोगात् । न

<sup>9 &#</sup>x27;तया तदा तत् अ व।

च सन्तानापेश्वया समाधिः, तस्यापि श्वणानितरेके एकत्वासिद्धेः, एकत्वे च द्रव्यस्थैव नामान्तरत्वात्, सजातीयश्वणप्रवन्धरूपे सन्ताने च न कारकव्यापार इति समीचीनं मुम्रुश्चप्रवृत्त्युपपादनम्!

§७२. अथ अक्षिष्टक्षणे 'अक्षिष्टक्षणत्वेनोपादानत्विमिति सजातीयक्षणप्रबन्धोपपितः । बुद्धदेशितमार्गे तु तत्प्रयोजकत्वज्ञानादेव प्रवृत्तिरिति चेत्; न, एकान्तवादे अनेन रूपेण । निमित्तत्वं अनेन रूपेण च उपादानत्विमिति विभागस्थेव दुर्वचत्वात् । अक्षिष्टक्षणे अक्षित्र-ष्टक्षणत्वेनेव उपादानत्वे आद्याक्षिष्टक्षणस्यानुत्पत्तिप्रसङ्गात्, अन्त्यक्षिष्टक्षणसाधारणस्य हेतुतावच्छेदकस्य कल्पने च क्षिष्टक्षणस्यानुत्पत्तिप्रसङ्गात्, अन्त्यक्षिष्टक्षणसाधारणस्य हेतुतावच्छेदकस्य कल्पने च क्षिष्टक्षणज्ञन्यतावच्छेदकेन साङ्कर्यात्, जन्यजनकक्षणप्रबन्धकोटो एकेकक्षणप्रवेद्यपरित्यागयोविनिगमकाभावाच । एतेन इतरच्याष्ट्रत्या शक्तिविन्धेषण वा जनकत्विमित्यपि अपास्तम् । न च 'एतदनन्तरमहं उत्पन्नं एतस्य चाहं जनकम्' । इति अवगच्छिति क्षणरूपं ज्ञानमिति न भवन्मने कार्यकारणभावः, नापि तद्वगमः, ततो याचितकमण्डनमेतत् एकसन्तितपतितत्त्वात् एकाधिकरणं बन्धमोक्षादिकमिति । एतेन उपादेयोपादानक्षणानां परस्परं वास्यवासकभावात् उत्तरोत्तरविशिष्टविशिष्टतरक्षणोत्पत्तेः सुक्तिमम्भव इत्यपि अपास्तम्, युगपद्भाविनामेव तिलक्कसुमादीनां वास्यवासकभावद-र्शनात् । उक्तं च —

"वास्यवासकयोश्चेवमसाहित्यात्र वासना।

पूर्वक्षणैरनुत्पन्नो वास्यते नोत्तरक्षणः ॥" [ स्रोक० निराह० स्रो० १८२ ] इति । किल्पतशुद्धक्षणैकसन्तानार्थितयैव मोक्षोपाये सौगतानां प्रवृत्तिः, तदर्थैव च सुगतदेशना इत्यभ्युपगमे च तेपां मिथ्यादृष्टित्वम्, तत्किल्पितमोक्षस्य च मिथ्यात्वं स्फुटमेव । अधिकं रुतायाम् ।

## [६. ब्रह्मज्ञानसमीक्षा।]

## अखण्डब्रह्मज्ञानपरकमधुसृदनमतनिरासः -

§ ७३. एतेन अखण्डाद्वयानन्दैकरसब्रह्मज्ञानमेव केवलज्ञानम्, तत एव च अविद्यानिष्टृत्तिरूपमोक्षाधिगम इति वेदान्तिमतमपि निरम्तम्, तादशविषयाभावेन तज्ज्ञानस्य मिथ्यात्वात् । कीद्यां च ब्रह्मज्ञानमज्ञाननिवर्तकमम्युपेयं देवानांप्रियेण १ । न केवलचैतन्यम्, म तस्य सर्वदा सत्त्वेन अविद्याया नित्यनिष्टृत्तिप्रसङ्गात्, ततश्च तन्मूलसंसारोपलब्ध्यसम्भवात् सर्वशास्त्रानारम्भप्रसङ्गात्, अनुभवविरोधाच । नापि वृत्तिरूपम्, वृत्तेः सत्यत्वे तत्कारणान्तः-करणाविद्यादेरपि सत्त्वस्य आवश्यकत्वेन तया तिश्ववृत्तेरशक्यतया सर्ववेदान्तार्यविष्ठवा-पत्तेः । मिथ्यात्वे च कथमज्ञाननिवर्तकता १ । निष्ट मिथ्याज्ञानमज्ञाननिवर्तकं दृष्टम्, स्मज्ञानस्यापि तन्त्वप्रसङ्गात् ।

§ ७४. न च 'सत्यस्थेव चैतन्यस्य प्रमाणजन्यापरोक्षान्तःकरणवृत्त्यभिव्यक्तस्य अज्ञाननि-

१ अक्रिष्टक्षणस्योपात्वेन तः।

वर्तकत्वात्, वृत्तेश्च कारणतावच्छेदकत्वेन दण्डत्वादिवत् अन्यथासिद्धत्वेन कारणत्वानङ्गीकारात्, अवच्छेदकस्य कल्पितत्वेऽिप अवच्छेद्यस्य वास्तवत्वं नं विहन्यते, यद्रजतत्वेन
भातं तच्छुक्तिद्रच्यमितिवत्, तार्किकैरिप आकाशस्य शब्दग्राहकत्वे कर्णशष्कुलीसम्बन्धस्य
कल्पितस्थैव अवच्छेदकत्वाङ्गीकारात्, संयोगमात्रस्य निरवयवे नभसि सर्वात्मना सत्त्वेनातिप्रसञ्जकत्वात्, मीमांसकैश्च कल्पितहस्वत्वदीर्घत्वादिसंसर्गावच्छिन्नानामेव वर्णानां
यथार्थज्ञानजनकत्वोपगमाद्, ध्वनिधर्माणां ध्वनिगतत्वेनैव भानात्, वर्णानां च विश्वनामानुपूर्वीविशेषाज्ञानादितप्रसङ्गात् वर्णनिष्ठत्वेन इस्वत्वादिकल्पनस्य तेषामावश्यकत्वात्,
तद्वदस्माकमिप कल्पितावच्छेदकोपगमे को दोषः' इति मधुद्धदन्तपिस्वनोऽपि वचनं
विचारसहम्, मिथ्याहण्हष्टान्तस्य सम्यण्हेशां ग्रहणानीचित्यात्, नैयायिकमीमांसको"कस्थलेऽपि अनन्तधर्मात्मकैकवस्तुस्वीकारे कल्पितावच्छेदककृतविडम्बनाया अप्रसरात्,
विक्तरेणोपपादितं चैतत् संमतिवृत्तौ —

§ ७५. न चोक्तरीत्या वृत्तेरवच्छेदकत्वमपि युक्तम् , प्रतियोगितया अज्ञाननिवृत्तौ सामानाधिकरण्येन समानविशेष्यकसमानप्रकारकवृत्तेरेव त्वन्मते हेतुत्वस्य युक्तत्वात् । अत एव खयमुक्तं तपखिना सिद्धान्तविन्दां - ''द्विविधमावरणम् - एकमसत्त्वापादकमन्तः करणाव-ाः च्छिन्नसाक्षिनिष्ठम्, अन्यत् अभानापादकं विषयावच्छिन्नब्रह्मचैतन्यनिष्ठम्, 'घटमहं न जानामि इत्युभयावच्छेदानुभवात् । आद्यं परोक्षापरोक्षसाधारणप्रमामात्रेण निवर्त्तते अनुमितेऽपि वह्नचादौ नास्तीति पतीत्यनुद्यात् , द्वितीयं तु साक्षात्कारेणैव निवर्तते यदाश्रयं यदाकारं ज्ञानं तदाश्रयं तदाकारमज्ञानं नाशयतीति नियमात्" [ पृ० २९१ ] इत्यादि । तत्किमिदानीं क्षुन्क्षामकुक्षेः सद्य एव विस्मृतम् ? येनोक्तवृत्तेरवच्छेद्कत्वेन अन्यथासिद्धिमाह । एवं हि घटादाविप व्य दण्डिविशिष्टाकाशत्वेनीव हेतुतां वदतो वदनं कः पिद्ध्यात् १ । अनयैव भिया – 'चैतन्य-निष्ठायाः प्रमाणजन्यापरोक्षान्तःकरणवृत्तेरेव अज्ञाननाशकत्वाङ्गीकारेऽपि न दोषः, पारमार्थिकसत्ताऽभावेऽपि व्यावहारिकसत्ताङ्गीकारात् । न च स्वमादिवन्मिथ्यात्वापत्तिः, खरूपती मिथ्यात्वस्य अप्रयोजकत्वात् , विपयती मिथ्यात्वस्य च बाधाभावादसिद्धेः, थूमभ्रमजन्यवह्वचनुमितेरपि अबाधितविषयतयाऽप्रामाण्यानङ्गीकाराच, कल्पितेनापि प्रति-25 विम्बेन वास्तवविम्बानुमानप्रामाण्याच, स्वभार्थस्थापि अरिष्टादिस्चकत्वाच, क्रचित्तदुप-लब्धमन्त्रादेर्जागरेऽपि अनुवृत्तेरवाधाच' इति तपस्विनोक्तम् - इति चेत्; एतदपि अविचा-रितरमणीयम्, त्वन्मते खमजागरयोर्व्यवहारविशेषस्यापि कर्त्तुमशक्यत्वात्, बाधाऽभावेन ब्रह्मण इव घटादेरपि परमार्थसन्त्रस्य अप्रत्युहत्वाच, प्रपश्चासत्यत्वे बन्धमोक्षादेरपि तथात्वेन च्यवहारमूल एव कुठारदानात् ।

#### » त्रिविधाज्ञानदाक्तिनिवृत्तिप्रक्रियायाः निरासः -

§७६. एतेन अज्ञाननिष्ठाः परमार्थव्यवहारप्रतिभाससत्त्वप्रतीत्यनुक्लास्तिस्नः शक्तयः कल्प्यन्ते, आद्यया प्रपश्चे पारमार्थिकसत्त्वप्रतीतिः, अत एव नैयायिकादीनां तथाभ्यु-

९ न हि हन्यते व मु । २ °दशा त्र मु ° । ३ °गीमांसोकस्थ ° मु । ४ घटमहं जाना ° मु ।

पगमः, सा च श्रवणाद्यम्यासपरिपाकेन निवर्तते, ततो द्वितीयया शक्त्या व्यावहारिक-सच्चं प्रपश्चस्य प्रतीयते, वेदान्तश्रवणाद्यम्यासवन्तो हि नेमं प्रपश्चं पारमार्थिकं पश्यन्ति, किन्तु व्यावहारिकमिति, सा च तत्त्वसाक्षात्कारेण निवर्तते, ततः तृतीयया शक्त्या प्रातिमासिकसत्त्वप्रतीतिः क्रियते, सा च अन्तिमतत्त्ववोधेन सह निवर्तते, पूर्वपूर्वशके-रुत्तरे। तरशक्तिकार्यप्रतिबन्धकत्वाच न युगपत्कार्यत्रयप्रसङ्गः, तथा च एतदिमिप्रायाः श्रुतिः — "तस्याभिष्यानाद् योजनात् तत्त्वभावाद्भ्यश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः" [श्वेता० १.१०] इति । अस्या अयमर्थः — तस्य परमात्मनोऽभिष्यानादिभग्नुखाद् ध्यानाच्छ्रवणाद्य-भ्यासपरिपाकादिति यावत्, विश्वमायाया विश्वारम्भकाविद्याया निवृत्तिः, आद्यशक्तिनाशेन विशिष्टनाशात्, युज्यते अनेनेति योजनं तत्त्वज्ञानं तस्मादिष विश्वमायानिवृत्तिः, द्वितीय-शक्तिनाशेन विशिष्टनाशात्, तत्त्वमावो विदेहकैवल्यः अन्तिमः साक्षात्कार इति यावत्, ॥ तस्मादन्ते प्रारब्धश्ये सह तृतीयशक्त्या विश्वमायानिवृत्तिः । अभिध्यानयोजनाभ्यां शक्तिद्यनाशेन विशिष्टनाशापेश्वया भूयः शब्दोऽभ्यासार्थक इतीत्यादि निरस्तम्, अभिध्यानादेः प्रागपरमार्थसदादौ परमार्थसत्त्वादिप्रतीत्यभ्युपगमे अन्यथाख्यात्या-पातात्।

§ ७७. न च 'तत्तच्छिक्तिविशिष्टाञ्चानेन परमार्थसत्त्वादि जनयित्वैव प्रत्याय्यत इति ॥ नायं दोपः' इति वाच्यम्, साक्षात्कृततत्त्वस्य न किमपि वस्त्वज्ञातिमिति प्रातिभासिक-सन्वोत्पादनस्थानाभावात् । ब्रह्माकारवृत्त्या ब्रह्मविषयतेव अज्ञानस्य नाशिता, वृतीय-शक्तिविशिष्टं तु अज्ञानं यावत्प्रारम्धमनुवर्तत एवेति ब्रह्मातिरिक्तविषये प्रातिभासिकसत्त्वो-त्पादनाद्विरोध इति चेत्, न, धर्मिसिद्ध्यसिद्धिभ्यां व्याघातात्, विशेषोपरागेण अज्ञाते तदुपगमे च ब्रह्मण्यपि प्रातिभासिकमेव सत्त्वं स्यात्, तत्त्वज्ञे कस्यचिद्ज्ञानस्य स्थितौ ॥ विदेहकैवल्येऽपि तदवस्थितिशङ्कया सर्वाज्ञानानिवृत्तौ मृक्तावनाश्वासप्रसङ्गाच ।

६०८. अथ दृष्टिसृष्टिवादे नेयमनुपपत्तिः, तन्मते हि वस्तुसत् ब्रह्मेव, प्रपञ्चश्च प्रातिभासिक एव, तस्य च अभिध्यानादेः प्राक् पारमार्थिकसत्त्वादिना प्रतिभासः पारमार्थिकसदाद्याकारज्ञानाम्युपगमादेव सपपाद इति चेत्, न, तस्य प्राचीनोपगतस्य सौगतमतप्रायत्वेन नव्येरुपेक्षितत्वात्, व्यवहारवादस्य तरादृतत्वात्, व्यवहारवादे च व्यावहारिकं अ
प्रश्चं प्रातिभासिकत्वेन प्रतीयतां तत्त्वज्ञानिनामत्यन्तभ्रान्तत्वं दुर्निवारमेव । अथ व्यावहारिकस्यापि प्रपञ्चस्य तत्त्वज्ञानेन बाधितस्यापि प्रारव्धवशेन बाधितानुशृत्त्या प्रतिभासः
दतीयस्याः शक्तेः कार्यम्, तेन बाधितानुशृत्त्या प्रतिभासानुकूला हतीया शक्तिः प्रातिभासिकसत्त्वसम्पादनपटीयसी शक्तिरुच्यते, सा च अन्तिमतत्त्वबोधेन निवर्तत इत्येवमदोष इति चेत्, न, बाधितं हि त्वन्मते नाशितम्, तस्यानुशृत्तिरिति वदतो व्याघातात्। अ
बाधितत्वेन बाधितत्वाविच्छन्नसत्त्वया वा प्रतिभासः तत्त्वज्ञप्रारव्धकार्यमिति चेत्; हतीया
शक्तिर्वर्था, यावद्विशेषाणां बाधितत्वे तेषां तथाप्रतिभासस्य सार्वद्रयं विनानुपपत्तेश्च,

१ अन्तिमसाक्षा<sup>०</sup> त । २ 'बिष्टज्ञानेन **अ व मु ।** ३ 'ज्ञातस्य **अ व ।** ४ 'कूलतृतीया **अ व ।** ५ सार्वत्रयाभ्युपगमं विना **मु त ।** ज्ञार ४

10

द्वितीयशक्तिविशिष्टाज्ञाननाशात् सश्चितकर्म तत्कार्यं च नश्यति, ततस्तृतीयशक्त्या प्रारव्धकार्ये दग्धरञ्जस्थानीया बाधितावस्था जन्यते, इयमेव बाधितानुष्टृत्तिरिति चेत्, न, एवं सित घटपटादा तत्त्वज्ञस्य न बाधितसत्त्वधीः, न वा व्यावहारिकपारमार्थिकसत्त्वधी-रिति तत्र किश्चिदन्यदेव कल्पनीयं स्थात्, तथा चं लोकशास्त्रविरोध इति सुष्टृक्तं वहिरमद्राचार्यः —

"अग्निजलभूमयो यत्परितापकरा भवेऽनुभवसिद्धाः । रागादयश्च रौद्रा असत्मवृत्त्यास्पदं लोके ॥ परिकल्पिता यदि ततो न सन्ति तत्त्वेन कथममी स्युरिति । <sup>र</sup>परिकल्पिते च तत्त्वे भवभवविगमो कथं युक्तौ ॥"

[ षोडशक १६.८-९ ]

इत्यादि । तस्माद् वृत्तेर्व्यावहारिकसत्त्रयापि न निस्तारः । प्रपश्चे परमार्थदृष्ट्येव व्यव-हारदृष्ट्यापि सत्तान्तरानवगाहनादिति स्मर्तव्यम् ।

ब्रह्मज्ञानं पुनर्निरस्य सिद्धसेनोक्लोपसंहारः -

§ ७९. किश्च सप्रकारं निष्प्रकारं वा ब्रह्मज्ञानं अज्ञाननिवर्तकमिति वक्तव्यम्, आद्ये । निष्प्रकारे ब्रह्मणि सप्रकारकज्ञानस्य अयथार्थत्वात् न अज्ञाननिवर्तकता, तस्य यथार्थत्वे वा नाद्दैतसिद्धिः, द्वितीयपक्षस्तु निष्प्रकारकज्ञानस्य कुत्रापि अज्ञाननिवर्तकत्वादर्शनादे- वानुद्भावनार्द्धः । किश्च निष्प्रकारकज्ञानस्य कुत्रापि अज्ञाननिवर्तकत्वं न दृष्टमिति ग्रुद्ध- ब्रह्मज्ञानमात्रात् कथमज्ञाननिवृत्तिः ? ।

१८०. न च 'सामान्यधर्ममात्राप्रकारकसमानविषयप्रमात्वं अज्ञाननिवृत्तं प्रयोजकैम्, अत्र प्रमेयमितिज्ञानं अतिव्याप्तिवारणाय सामान्येति, प्रमेयो घट इत्यादावितव्या(वव्या)प्ति-वारणाय मात्रेति, तेनेदं विशेषप्रकारे निष्प्रकारे चानुगतिमिति निष्प्रकारकत्रब्रज्ञानस्थापि ब्रह्माज्ञानिवर्तकत्वं लक्षणान्वयात्, न च सामान्यधर्ममात्रप्रकारकज्ञानेऽव्याप्तिः, इदमनिदं वा, प्रमेयमप्रमेयं वा इत्यादिसंश्चयाद्यदर्शनात् सामान्यमात्रप्रकारकाञ्चानानङ्गीकारेण तद्वन्वर्तकस्य तस्यासङ्ग्रहाद्' इति वाच्यम्, निष्प्रकारकसंशयाभावेन निष्प्रकारकाञ्चानासिद्ध्या निष्प्रकारकत्रब्रज्ञानस्थापि तिन्वर्वर्त्तकत्वायोगाद्। एकत्र धर्मिणि प्रकाराणामनन्तत्वे प्रकार-निष्ठत्या निरविच्छन्त्रप्रकारतासम्बन्धेन अधिष्टानप्रमात्वेन तथा तद्ज्ञाननिवर्तकत्वो-चित्यात्। अधिष्ठानत्वं च अमजनकाञ्चानविपयत्वं वा अञ्चानविपयत्वं वा अख्वण्डोपाधिर्वा। न च 'विषयत्यव तक्त्वं युक्तम्, प्रमेयत्वस्य च केवलान्ययिनोऽनङ्गीकारात् न प्रमेयमिति ज्ञानात् घटाद्याकाराज्ञाननिवृत्तिप्रसङ्गः' इति वाच्यम्, द्रव्यमिति ज्ञानात् तद्वापत्तेरवा- रणात्। न च 'तस्य द्रव्यत्वविशिष्टविषयत्वेऽपि घटत्वविशिष्टाविषयत्वात्' तद्वारणम्, द्रव्यत्वविशिष्टस्येन घटावच्छेदेन घटत्वविशिष्टत्यात् सत्त्वविशिष्टब्रब्रवत्त्वादिधर्मवेशिष्टविषयज्ञाननिवृत्त्वर्यस्युपगमेऽपि च ब्रह्मणः सिच्यानन्दत्वादिधर्मवेशिष्टविषयज्ञाननिवृत्त्वर्यस्युपगमेऽपि च ब्रह्मणः सिच्यानन्दत्वादिधर्मवेशिष्टवपयज्ञाननिवृत्त्वर्यस्युपगमेऽपि च ब्रह्मणः सिच्यानन्दत्वादिधर्मवेशिष्टवप्रसङ्गः।

१ च सर्वलोकः त । २ तन्मात्र एव तत्त्वे पोडशकः । २ ॰जकं प्रमे भु अ व । ४ ॰मितिज्ञाने-ऽव्याप्ति॰ अ व । ५ ॰प्रकारके ज्ञाने त । ६ ॰संशयादर्शनेन तदनिवर्तकस्य भु अ व । ७ ॰यलमेव वा भुत । ८ तदापत्तेरनिवारणात् त ।

- ६८१. एतेन अन्यत्र घटाज्ञानत्वघटत्वप्रकारकप्रमात्वादिना नाश्यनाश्चकभावेऽपि प्रकृते ब्रह्माज्ञाननिवृत्तित्वेन ब्रह्मप्रमात्वेनैव कार्यकारणभावः, न तु ब्रह्मत्वप्रकारकेति विशेष-णम्रुपादेयम्, गौरवादनुपयोगाद्विरोधाच इत्यपि निरस्तम्, विशिष्टब्रह्मण एव संशयेन विशिष्टाज्ञाननिवृत्त्यथं विशेषोपरागेणैव ब्रह्मज्ञानस्य अन्वेषणीयत्वात्, शुक्तिरजतादिस्थ- लेऽपि विशिष्टाज्ञानविषयस्येव अधिष्ठानत्वं कृप्तमिति अत्रापि अयं न्यायोऽनुसर्तव्यः ।
- \$८२. किञ्च, ब्रह्मणो निर्धर्मकत्वे तत्र विषयताया अप्यनुपपन्नत्वात् तद्विषयज्ञानत्वमपि तत्र दुर्लभम्। विषयता हि कर्मतेति तदङ्गीकारे तस्य क्रियाफलशालित्वेन घटादिवज्ञ- इत्वापत्तेः, तद्विषयज्ञानाजनकत्वे च तत्र वेदान्तानां प्रामाण्यानुपपत्तिः। न च तद्ज्ञा- निवर्तकतामात्रेण तद्विषयत्वोपचारः, अन्योन्याश्रयात्। न च कल्पिता विषयता कर्म- त्वाप्रयोजिका, वास्तवविषयतायाः क्रुत्रापि अनङ्गीकारात्, व्यावहारिक्याश्च तुल्यत्वात्। "
- §८३. न च 'ब्रह्मणि ज्ञानविपयताऽसम्भवेऽपि ज्ञाने ब्रह्मविपयता तद्धिम्बग्राहकत्व-रूपाञ्च्या वा काचिद्निर्वचनीया सम्भवतीति नानुपपत्तिः, विषयतैवाकारः प्रतिविषयं विलक्षणः, अत एव ब्रह्माकारापरोक्षप्रमाया एव अज्ञाननिवर्तकत्वम् , अज्ञानविषयस्वरूपा-कारापरोक्षप्रमात्वस्य सर्वत्रानुगतत्वात् , न च - इदमित्याकारं घटाकारमिति - शङ्कितुमपि शक्यम्, आकारभेदस्य स्फुटतरसाक्षिप्रत्यक्षसिद्धत्वात्' इति वाच्यम्, ज्ञाननिष्ठाया अपि " ब्रह्मविषयताया ब्रह्मनिरूपितत्वस्यावश्यकत्वेन ब्रह्मणि तन्निरूपकत्वधर्मसत्त्वे निर्धर्मकत्व-व्याघातात्, उभयनिरूप्यस्य विषयविषयिभावस्थैकधर्मत्वेन निर्वाहायोगात् । न च 'ब्रह्मण्यपि कल्पिविषयतोपगमे कर्मत्वेन न जडत्वापातः, खसमानसत्ताकविषयताया एव कर्मत्वापादकत्वात्, घटादौ हि विषयता स्वसमानसत्ताका द्वयोरिप व्यावहारिकत्वात्, ब्रह्मणि तु परमार्थसति व्यावहारिकी विपयता न तथेति स्फुटमेव वैपम्याद्' इति वाच्यम् , य सत्ताया इव विषयताया अपि ब्रह्मणि पारमार्थिकत्वोक्तावपि बाधकाभावात् , परमार्थ-निरूपितधर्मस्य व्यावहारिके व्यावहारिकर्तववद्यावहारिकनिरूपितस्य धर्मस्य पारमार्थिके पारमार्थिकताया अपि न्यायप्राप्तत्वात् । सत्ताद्युपलक्षणभेदेऽपि उपलक्ष्यमेकमेवेति न दोप इति चेत् ; विषयतायामपि एष एव न्यायः । एवश्च अनन्तधर्मात्मकधर्म्यभेदेऽपि ब्रह्मणि कें।टर्म्थ्यं द्रव्यार्थादेशात् अव्याहतमेव । तथा च अन्युनानतिरिक्तधर्मात्मद्रव्य- » खभावलाभलक्षणमोक्षगुणेन भगवन्तं तुष्टाव स्तुतिकारः -

''भवबीजमनन्तमुज्झितं विमरुज्ञानमनन्तमर्जितम्।

न च हीनकलोऽसि नाधिकः समतां चाप्यतिवृत्य वर्तसे ॥" [ द्वा० ४.२९ ] इति ।

#### ब्रह्माकाराया ब्रह्मविषयायाश्च वृत्तेर्निस्सारत्वोक्तिः -

१८४. एतेन 'चैतन्यविषयतेव जडत्वापादिका, न तु वृत्तिविषयतापि, "यतो वाचो । निवर्तन्ते" [तैत्तिरी० २.४.१], "न चक्षुषा गृह्यते, नापि वाचा" [मुण्ड० ३.१.८],

<sup>9 °</sup>स्प्रैंकनिष्ठत्वेन निर्वाण ता २ °टादी विष° या वा । ३ विषताया ब्रह्म ता ४ °खवत् तिक्ररूपितस्य तस्य पार° ता। ५ °वेति चेत् विषय° ता। ६ कौटरध्यमव्याहतमेव ता।

"तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि" [ बृहदा० ३.९.२६ ] । "नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं" "वेदेनैव यद्वेदितन्यम्" इत्यासुमयविधश्चत्यनुसारेण इत्थं कल्पनात् ।

> "फल्रव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्धिर्निवारितम् ।" [ पंचदश्ची ७.९० ] "ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता ॥" [ पंचदश्ची ७.९२ ]

• इति कारिकायामपि फलपदं चैतन्यमात्रपरमेव द्रष्टव्यम्, प्रमाणजन्यान्तःकरणष्ट्रत्यभि-व्यक्तचैतन्यस्य शास्त्रे फलत्वेन व्यविद्यमाणस्य ग्रहणे तद्याप्यताया अन्वयव्यतिरेकाम्यां जडत्वापादकत्वे ब्रह्मण इव साक्षिभास्यानामपि जडत्वानापत्तेः, चैतन्यकर्मता तु चिद्भि-कृत्वावच्छेदेन सर्वत्रैवेति सेव जडत्वप्रयोजिका। न च 'वृत्तिविषयत्वेऽपि चैतन्यविषयत्वं नियतं वृत्तेश्चिदाकारगर्भिण्या एवोत्पत्तेः, तदुक्तम् —

"वियद्वस्तुस्वभावानुरोधादेव न कौरकात्। वियत्सम्पूर्णतोत्पचौ कुम्भैसैवं दशा धियाम्॥ घट दुःखाँदिरूपत्वं धियो धर्मादिहेतुतः।" [ बृहदा० सं० ५४३, ५४४ ] "स्तःसिद्धार्थसम्बोधन्याप्तिर्वस्त्वनुरोधतः॥" [ बृहदा० सं० ५४२ ] इति।

तथा च जडत्वं दुर्निवारम्' इति वाच्यम्, वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्य स्वत एव चैतन्यरूपत्वेन

तद्याप्यत्वाभावात् फले फलान्तरानुत्पत्तेसिद्धभानां तु स्वतो भानरहितानां तद्याप्तेरवइयाश्रयणीयत्वात्' इत्यादि मधुस्रदनोक्तमपि अपास्तम्, वृत्तिविषयताया अपि निर्धर्मके

ब्रह्मण्यसम्भवात्, कल्पितविषयतायाः स्वीकारे च कल्पितप्रकारताया अपि स्वीकारापत्तेः,
उभयोरपि ज्ञानभासकसाक्षिभास्यत्वेन चैतन्यानुपरज्ञकत्वाविशेषात्, ज्ञानस्य स्वविषयानिवर्तकत्वेन प्रकारानिवृत्तिप्रसङ्गभयस्य च विषयताद्यनिवृत्तिपक्ष इव धर्मधर्मिणोर्जा
त्यन्तरात्मकमेदामेदसम्बन्धाश्रयणेनेव सुपरिहरत्वात्, कृतान्तकोपस्त्वेकान्तवादिनासुपरि

कदापि न निवर्तत इति तत्र कः प्रतिकारः ।

६८५. यदि च द्यानिषयत्वं ब्रह्मणि न वास्तवम्, तदा सक्रद्दर्शनमात्रेण आत्मनि घटादाविव द्यापगमेऽपि दृष्टत्वं कदापि नापैतीत्याद्यक्तं न युज्यते । तथा च−

> "सक्रत्यस्यमात्रेण घटश्चेद्वासते" सदा । स्वप्रकाशोऽयमात्मा किं घटवच न मासते ॥ स्वप्रकाशतया किं ते तद्बुद्धिस्तत्त्ववेदनम् । बुद्धिश्च क्षणनाश्येति चोद्यं तुल्यं घटादिपु ॥ घटादौ निश्चिते बुद्धिर्नश्यत्येव यदा घटः । दृष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥ निश्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदैव तम् । वक्तं मन्तुं तथा घ्यातुं शक्तोत्येव हि तन्त्ववित् ॥

१ कारणात् मु । २ स्पैनं दशाधि मु अ य । °स्पेन दशा बृहद्गा सं । ३ °दुःखादिहेतुलं धि त । ४ धियां ध बृहद्गा सं । ५ दहलं ब । दहलं मु । ६ °तीत्युक्तं न मु अ य । ७ °ते तदा । मु अ य । ८ कि तेन बुद्धि त । ९ दहो नेतुं पश्चद्शी ।

उपासक इव ध्यायँह्योकिकं विस्मरेद्यदि । विस्मरत्येव सा ध्यानाद्विस्मृतिर्न तु वेदनात्॥"

[ पञ्चदशी ध्यान० श्लो० ९२--९६ ]

इत्यादि ध्यानदीपवर्चनं विश्ववेतेति किमतिविस्तरेण । तस्मात् ब्रह्मविषया ब्रह्माकारा वा वृत्तिरविवेचितसारैव ।

#### वृत्तेस्तत्कारणाज्ञानस्य च नाशासंभवकथनम् -

\$८६. कथं चास्या निष्टतिरिति वक्तव्यम्। स्वकारणाज्ञाननाञ्चादिति चेत्, अज्ञाननाञ्चक्षण इवावस्थितस्य विनश्यदवस्थाज्ञानजनितस्य वा दृश्यस्य चिरमप्यनुदृत्तौ मुक्तावनाश्वासः।
उक्तप्रमाविशेषत्वेन निवर्तकता दृश्यत्वेन च निवर्त्यतेति दृश्यत्वेन रूपेण अविद्यया सह
स्वनिवर्त्यत्वेऽपि न दोपः, निवर्त्यतानिवर्तकतयोः अवच्छेदकेक्य एव क्षणमङ्गापत्तेरिति ॥
चेत्; न, प्रमाया अप्रमां प्रत्येव निवर्तकत्वदर्शनेन दृश्यत्वस्य निवर्त्यतानवच्छेदकत्वात् ।
न च ज्ञानस्य अज्ञाननाश्वकतापि प्रमाणसिद्धा, अन्यथा स्वप्नार्यंच्यासकारणीभृतस्याज्ञानस्य
जागरादिप्रमाणज्ञानेन निष्टत्तौ पुनः स्वप्नाध्यासानुपपत्तिः। तत्र अनेकज्ञानस्वीकारे तु
आत्मन्यपि तथासम्भवेन मुक्तावनाश्वासः । मूलाज्ञानस्येव विचित्रानेकशक्तिस्वीकाराव्
एकशक्तिनाशेऽपि शक्त्यन्तरेण स्वमान्तरादीनां पुनराष्ट्रतिः सम्भवति, सर्वशक्तिमतो ॥
मृलाज्ञानस्येव निष्टत्तौ तु कारणान्तरासम्भवात्, द्वितीयस्य च तादृशस्थानङ्गीकारात्, न
प्रपञ्चस्य पुनरुत्पत्तिरिति तु स्वनासनामात्रम्, चरमज्ञानं वा मूलाज्ञाननाशकं क्षणविशेषो
चेति अत्र विनिगमकाभावात्, अनन्तोत्तरोत्तरशक्तिकार्येषु अनन्तपूर्वपूर्वशक्तीनां प्रतिबन्धकत्वस्य, चरमशक्तिकार्ये चरमशक्तेः, तन्नाशे च चरमज्ञानस्य हेतुत्वकल्पने महागौरवात्, पूर्वशक्तिनाश इव चरमशक्तिनाशेऽपि पण्डमूलाज्ञानानुष्ट्रत्यापत्त्यनुद्धाराचेति, न व्य
किश्चितत्त् ।

६८७. एतेन - जागरादिअमेण खमादिअमितरोधानमात्रं क्रियते, सर्पश्रमेण रङ्गां धाराभ्रमितरोधानवत्, अज्ञाननिष्टत्तिस्तु ब्रह्मात्मैक्यविज्ञानादेव इत्यपि निरस्तम् । एवं सति ज्ञानसाज्ञाननिवर्तकतायां प्रमाणानुपलब्धेर्स्तिबृष्टत्तिमृलमोक्षानाश्वासात् ।

## श्रुतिभ्य एव जैनेष्टकर्मवाद-ब्रह्मभावसमर्थनम् -

६८८. मा भृद् उदाहरणोपलम्मः, श्रुतिः श्रुतार्थापत्तिश्च एतद्र्थे प्रमाणतामनगाहेते एव । तत्र श्रुतिस्तावत् "तमेव विदित्ताऽतिमृत्युमेति" [श्वेता० ३.८] "मृत्युरविद्या" इति शास्त्रे प्रसिद्धम् । तथा –

''तत्त्वभावाद्भ्यश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः" [श्वेता० १.१०]

स्मृतिश्च - ''दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥'' [ भगवद्गीता ७.१४ ]

१ °चनं विरुद्धेतेति -त । २ स्वप्नाव्यासादिका त । ३ °शकं चरमक्षणो वेति त । ४ तचाशे चर त । ५ शेऽपि मूलाशानावृष्टतिप्रसङ्गाचेति त; °शेऽपि मूला मु । ६ तिषवर्त्तकसानानाश्वासाद त ।

"ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
तेषामादित्यवण्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥" [मगवद्गीता ५.१६ ] इत्यादि ।
एवम् – "त्रक्षविद् ब्रह्मैव मवति" [मुण्ड० ३.२.९ ] "तरित शोकमात्मवित्" [छान्दो० ७.१.३ ]

''तरत्यविद्यां विततां हृदि यिसिन्निवेशिते । योगी मायाममेयाय तस्मे ज्ञानात्मने नमः'' ॥ इति । ''अविद्यायाः परं पारं तारयसि'' [ प्रश्लो० ६.८ ] इत्यादिः ।

श्रुताथीपत्तिश्र - ब्रह्मज्ञानाद् ब्रह्मभावः श्रुयमाणस्तद्यवधायकाज्ञाननिवृत्तिमन्तरेण नोप-पद्यत इति ज्ञानादज्ञाननिवृत्तिं गमयति ।

" ''अनृतेन हि प्रत्यूदाः'' [ छान्दो० ८.३.२ ] ''नीहारेण पावृताः'' [ऋक्सं० १०.८२.७] ''अन्यैद्युष्माकमन्तरम्''

"अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" [ भगवद्गीता० ५.१५ ]

इत्यादि श्रुतिस्मृतिश्रतेभ्योऽज्ञानमेवं च मोश्रव्यवधायकत्वेनावगतम्, एकस्येव तत्त्व-ज्ञानेनाज्ञाननिवृत्त्येभ्युपगमाच नान्यत्र व्यभिचारदर्शनेन ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्ववाधो-अपीति चेत्; न, एतस्यैकजीवम्रुक्तिवादस्य श्रद्धामात्रश्चरणत्वात्, अन्यथा जीवान्तरप्रति-भासस्य स्वाभिकजीवान्तरप्रतिभासवत् विश्रमत्वे जीवप्रतिभासमात्रस्येव तथात्वं स्यादिति चार्वाकमतसाम्राज्यमेव वेदान्तिना प्राप्तं स्यात्।

§ ८९. उक्तश्रुतयस्तु कर्मण एव व्यवधायकत्वम् , क्षीणकर्मात्मन एव च ब्रह्मभूयं प्रतिपादियतुम्रुत्सहन्त इति किं शश्रश्चन्नसहोदराज्ञानादिकल्पनया तदिभप्रायविडम्बनेन १।

## " निर्विकल्पबोधे शुद्धद्रव्यनयादेशत्वोक्तिः -

§ ९०. निर्विकल्पकब्रह्मनोघोऽपि शुद्धद्रन्यनयादेशतामेवावलम्बताम्, सर्वपर्यायनय-विषयन्युत्क्रम एव तत्प्रवृत्तेः, न तु सर्वथा जगद्भावपक्षपातितामिति सम्यग्दशां वचनो-द्वारः । शाब्द एव स इत्यत्र तु नाग्रहः, यावत्पर्यायोपरागासम्भवविचारसहकृतेन मनसैव तद्भहसम्मवात् । न केवलमात्मिन, किन्तु सर्वत्रैव द्रव्ये पर्यायोपरागानुपपत्तिप्रस्त-" विचारे मनसा निर्विकल्पक एव प्रत्ययोऽनुभूयते । उक्तं च सम्मतौ –

९ अन्यदयुष्मा<sup>०</sup> अर्थता २ मेव मोक्ष° मुअर्था ३ °त्त्युपग अर्था ४ °वामान्य° अरथा ५ °वारासह° ता६ °वारे हिंम° ता ७ °कल्प एवता

कल्पकघीच्यवहारी यत्र स तथा शुद्धसङ्ग्रहावसान इति यावत् । ततः परं विकल्पवच-नाप्रवृत्तेः इत्येतस्या अर्थः ।

#### सविकल्पाविकल्पयोरनेकान्तस्य समर्थनम् -

§ ९२. "तत्त्वमित" [ छान्दो ० ६.८.७ ] इत्यादाविष आत्मनस्तत्तदन्यद्रव्यपर्यायो-परागासम्भविचारशतप्रवृत्तावेव शुद्धद्रव्यविषयं निर्विकल्पकमिति शुद्धदृष्टी घटज्ञानाद् । ब्रह्मज्ञानस्य को भेदः । एकत्र सदद्वैतमपरत्र च ज्ञानाद्वैतं विषय इत्येतावित भेदे त्वौत्तरकालिकं सविकल्पकमेव साक्षीति सविकल्पकाविकल्पकत्वयोरप्यनेकान्त एव श्रेयान् । तदुक्तम् –

''सविअप्पणिविअप्पं इय पुरिसं जो भणेज अविअप्पं।

सविअप्पमेव वा णिच्छप्ण ण स णिच्छिओ समए ॥" [ सन्मति० १।३५ ] इति । "

§९३. न च निर्विकल्पको द्रव्योपयोगोऽत्रग्रह एवेति तत्र विचारसहकृतमनोजन्य-त्वानुपपत्तिः, विचारस्य ईहात्मकत्वेन ईहाजन्यस्य व्युपर्तताकाङ्क्षस्य तस्य नैश्वियकापाय-रूपस्थैव अभ्युपगमात्, अपाये नामजात्यादियोजनानियमस्तु शुद्धद्रव्यादेशंरूपश्चृत-निश्रितातिरिक्त एवेति विभावनीयं स्वसमयनिष्णातैः।

## श्रुत्यैव ब्रह्मबोधस्य शाब्दत्ववन्मानसत्वोक्तिः-

§ ९४. ब्रह्माकारबोधस्य मानसत्वे "नावेदिवन्मनुते तं बृहन्तं वेदेनैव तद्वेदितव्यं" "तं त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" [ बृहदा० ३.९.२६ ] इत्यादिश्चतिविरोध इति चेत्; शाब्दन्तेऽपि "यद्वाचानभ्युदितं", [केनो० १.४ ] "न चक्षुषा गृष्ठते, नापि वाचा," [ मुण्ड० ३. १.८ ] "यतो वाचो निवर्तन्ते" [ तैत्तिरी० २.४.१ ] इत्यादिश्चतिविरोधस्तुल्य एव ।

१९५. अथ वाग्गम्यत्वनिषेधकंश्वतीनां ग्रुख्यवृत्त्यविषयत्वावगाहित्वेनोपपत्तिः जहद् " जहल्लक्षणयेव ब्रह्मणि महावाक्यगम्यत्वप्रतिपादनात् । मनसि तु ग्रुख्याग्रुख्यभेदाभावात् "यन्मनसा न मनुते" [केनो० १.५] इत्यादिविरोध एव, "सैर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति स मानसीन आत्मा मनसेवानुद्रष्टव्यः" इत्यादिश्वतौ मानसीनत्वं तु मनस्युपाधावुपलभ्यमानत्वम्, न तु मनोजन्यसाक्षात्कारत्वम् । मनसेवेति तु कर्तरि तृतीया आत्मनोऽकर्तृत्वप्रतिपादनार्था मनसो दर्शनकर्तृतामाह, न करणताम्, औपनिषद्समाख्याविरोधात् । "कामः संकल्पो " विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरष्टतिर्द्धांधांभांरित्येतत्सर्वं मन एव' [बृहदा० १.५.३] इति श्रुतौ सृद्घट इतिवदुपादानकारणत्वेन मनःसामानाधिकरण्यप्रतिपादनात्, तस्य निमित्त-कारणत्वविरोधाचेति चेत्; न, कामादीनां मनोधर्मत्वप्रतिपादिकायाः श्रुतेः मनःपरिण-तात्मलक्षणभावमनोविषयताया एव न्याय्यत्वात् । "मनसा क्षेव पश्यति मनसा श्रुणोति" [बृहदा० १.५.३] इत्यादौ मनःकरणत्वस्थापि श्रुतेर्दार्धकालिकसंज्ञानरूपदर्शनप्रहणेन " चक्षुरादिकरणसत्त्वेऽपि तत्रैवकारार्थान्वयोपपत्तेः, त्वन्मतेऽपि ब्रक्कणि मानसत्वविधि-

१ 'रताखिलाका' त । २ 'देशश्रु' त । ३ श्रुतनिश्चि (भ्रि)ता' मु । ४ 'व्यं तत्त्वी' त अ ख । ५ 'निषेधश्रु' अ ख । ६ सर्ववेदा त । ७ 'करणस्यापि मु ।

निषेघयोः यृत्तिविषयत्वतदुपरक्तन्वतन्याविषयत्वाम्याग्रुपपत्तेश्व । शब्दस्य त्वपरोक्षज्ञान-जनकत्वे स्वभावभङ्गप्रसङ्ग एव स्पष्टं दृषणम् ।

§ ९६. न च 'प्रथमं परोक्षज्ञानं जनयतो प्रिश्चन्य विचारसहकारेण पश्चादपरोक्षज्ञान-जनकत्विमित न दोषः' इति वाच्यम् , अर्धजरतीयन्यायापातात् । न खलु शब्दस्य परोक्षज्ञान-जनकत्विमित न दोषः' इति वाच्यम् , अर्धजरतीयन्यायापातात् । न खलु शब्दस्य परोक्षज्ञान-जनस्याभाव्यं सहकारिसहस्रेणापि अन्यथाकर्त्तं श्वन्यम् , आगन्तुकस्य स्वभावत्वानुपपत्तेः । न च संस्कारसहकारेण चक्षुपा प्रत्यभिज्ञानात्मकप्रत्यक्षजननवदुपपत्तिः, यदंशे संस्कार-सापेक्षत्वं तदंशे प्रत्यक्षत्वापात इति भियेव प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरत्विमिति जैनैः स्वीकारात् । स्वे स्वे विषये युगपज्ज्ञानं जनयतो-श्रक्षुःसंस्कारयोरार्थसमाजेनैकज्ञानजनकत्वमेव पर्यवस्यति, अन्यथा रजतसंस्कारसहकारेण असिक्षकृष्टेऽपि रजते चाक्षुपज्ञानापत्तेरन्यथास्त्यात्यस्वीकारमङ्गप्रसङ्ग इति वदंस्तपस्वी त्भयात्मकक्षज्ञानाननुव्यवसायादेव निराकर्तव्यः, अन्यथा रजतश्रमेऽपि उभयात्मकता-पत्तेः, पर्वतो विद्यमान् इत्यनुमितावपि उभयसमाजादंशे प्रत्यक्षानुमित्यात्मकतापत्तेश्व ।

§ ९७. अथ 'मनस इव शब्दस्य परोक्षापरोक्षज्ञानजननस्वभावाङ्गीकाराददोपः । मनस्त्वेन परोक्षज्ञानजनकता, इन्द्रियत्वेन चापरोक्षज्ञानजनकता इत्यस्ति मनस्ववच्छेदकभेद इति " चेतु; शब्दस्यापि विषयाजन्यज्ञानजनकत्वेन वा ज्ञानजनकत्वेन वा परोक्षज्ञानजनकता योग्यपदार्थनिरूपितत्वंपदार्थाभेदपरशब्दत्वेन चापरोक्षज्ञानजनकतेति कथं नावच्छेदक-मेदः १, 'धार्मिकस्त्वमसि' इत्यादों व्यभिचारवारणाय निरूपितान्तं विशेषणम् , इतरव्यावर्त्य तु स्पष्टमेव । एतच 'दशमस्त्वमसि' 'राजा त्वमसि' इत्यादिवाक्यात 'दशमोऽहमसि' 'राजाहमसि' इत्यादिसाक्षात्कारदर्शनात्कल्प्यते, 'नाहं दशमः' इत्यादिश्रमनिवृत्तेः, अत इत्थमेव सम्भवात् । साक्षात्कारिश्रमे साक्षात्कारिविरोधिज्ञानत्वेनैव विरोधित्वकल्पनात् । न च 'तत्र वाक्यात्पदार्थमात्रोपस्थितौ मानसः संसर्गबोधः' इति वाच्यम् , सर्वत्र वाक्ये तथा वक्तुं शक्यत्वेन शब्दप्रमाणमात्रोच्छेदप्रसङ्गात्' इति चेत्; मैवम्, 'दशमस्त्वमसि' इत्यादौ वाक्यात्परोक्षज्ञानानन्तरं मानसज्ञानान्तरस्येव अमनिवर्तकत्वकल्पनात् , 'धार्मिक-स्त्वमसि' इत्यादौ विशेष्यांशस्य योग्यत्वादेव योग्यपदार्थनिरूपितेत्यत्र योग्यपदार्थताव-उच्छेदकविशिष्टेत्यस्यावदयवाच्यन्वेन महावाक्याद्पि तत्पदार्थतावच्छेदकस्य अयोग्यत्वेन अपरोक्षज्ञानासम्भवाच, अयोग्यांशत्यांगेन योग्यांशोपादानाभिम्रखलक्षणावत्त्वमेव योग्य-पदार्थत्वमित्युक्तां च 'धार्मिकस्त्वमसि' इत्यादाविष शुद्धापरोक्षविषयत्वे तद्व्यावर्तकविशेष-णदानानुपपत्तिः । तथा च योग्यलक्ष्यपरत्वग्रँहे उदाहरणस्थानदौर्लभ्यम् । अयं च विषयो-ऽसाकं पर्यायविनिर्मोकेण ग्रद्धद्रव्यविषयतापर्यवसायकंस द्रव्यनयस इत्यलं ब्रह्मवादेन ।

 §९८. किश्व, त्वंपदार्थाभेदपरशब्दत्वेन अपरोक्षज्ञानजनकत्वोक्तौ 'यूयं राजानः' इत्य-तोऽखिलसंबोध्यविशेष्यकराजत्वप्रकारकापरोक्षशाब्दापत्तिः, तत्र तादशमानसाम्युपर्णमे चान्यत्र कोऽपराधः १ । एतेन एकवचनान्तत्वंपदार्थग्रहणेऽपि न निस्तार एकसिन्नेव

१ यदंशे च्छाः आ दा। २ °त्यागयोग्यां भु आ दा। ३ °प्रहोदा वता। ४ °कस्य न द्रव्य ता। ५ °खिलविशे ता। ६ °गमे वान्यत्र ता।

यूयमिति प्रयोगे ज्यातेश्व एकाभिप्रायकत्वंपदग्रहणे च तत्तद्भिप्रायकशब्दत्वेन तत्तच्छाब्द्-बोधहेतुत्वमेव युक्तम् । अत एव वाक्यादिष द्रव्यार्थादेशादखण्डः, पटादिष च पर्याया-र्थादेशात् सखण्डः शाब्दबोध इति जैनी शास्त्रव्यवस्था । तस्मान्न शब्दस्य अपरोक्षज्ञान-जनकत्वम् ।

१९९. एतेन - अपरोक्षपदार्थाभेदपरशब्दत्वेन अपरोक्षज्ञानजनकत्वम्, अत एव 'शुक्ति- दियम्' इति वाक्यादाहत्य रजतभ्रमनिष्टक्तिः, एवं च चैतन्यस्य वास्तवापरोक्षत्वात् अपरोक्षज्ञानजनकत्वं महावाक्यस्य - इत्यपि निरस्तम्, वास्तवापरोक्षस्वरूपविषयत्वस्य त्वन्नीत्या
'तत्त्वमस्या'दिवाक्ये सम्भवेऽपि 'दश्चमस्त्वमसी'त्यादावसम्भवात्, निष्टक्ताज्ञानविषयत्वस्य
च श्चाब्दबोधात्पूर्वमभावात्, यदा कदाचिनिष्टक्ताज्ञानत्वप्रहणे 'पर्वतो विद्वमान्' इत्यादिवाक्यानामपि अपरोक्षस्वरूपविषयत्या अपरोक्षज्ञानजनकत्वप्रसङ्गात्, ''यतो वा इमानि ।
म्तानि जायन्ते'' [तैक्तिरी० ३.१.१] ''सत्यं ज्ञानमनन्तम्'' [तैक्तिरी० २.१.१] इत्यादिवाक्यानामपरोक्षस्वरूपविषयत्या अपरोक्षज्ञानजनकत्वे महावाक्यवैयर्थ्यापाताच्च ।

§१००. किञ्च, एवं घटोऽस्तीति शाब्दे चाक्षुपत्वमप्यापतेत्, अपरोक्षपदार्थाभेदपर-शब्दादिव अपरोक्षपक्षसाध्यकानुमितिसामग्रीतोऽपरोक्षानुमितिरिप च प्रसञ्चेत । एवं च भिन्नविपयत्वाद्यप्रदेशेनैव अनुमितिसामग्र्या लाघवात् बलवत्त्वमितिविशेपदर्शनकालीन- अ अमसंशयोत्तरप्रत्यक्षमात्रोच्छेद इति बहुतरं दुर्घटम् ।

११०१. एतेन - प्रमात्रभेदविषयत्वेन अपरोक्षज्ञानजनकत्वम् - इत्यपि निरस्तम् , 'सर्वज्ञत्वादिविशिष्टोऽसि' इत्यादिवाक्यादिष तथाप्रसङ्गात् , ईश्वरो मदिभन्नश्चेतनत्वात् मद्वदिति अनुमानादिष तथाप्रसङ्गाचेति । महावाक्यजन्यमपरोक्षं शुद्धन्नद्धविषयमेव केवलङ्गानमिति वेदान्तिनां महानेव मिथ्यात्वाभिनिवेश इति विभावनीयं स्वरिभिः ।

## [ ७. केवलज्ञानदर्शनयोर्भेदाभेदचर्चा । ]

§१०२. इदमिदानीं निरूप्यते – केवलज्ञानं खसमानाधिकरणकेवलदर्शनसमानकालीनं न वा, केवलज्ञानक्षणत्वं खसमानाधिकरणदर्शनक्षणाच्यविद्वतोत्तरत्वच्याप्यं न वा १ एव-माद्याः क्रमोपयोगवादिनां जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्यपादानाम्, युगपदुपयोगवादिनां च महावादि- अशिसद्धसेनदिवाकराणाम्, साधारण्यो विप्रतिपत्तयः । यत्तु युगपदुपयोगवादिन्वं सिद्धसेनाचार्याणां निन्दिवृत्तावुक्तं तदभ्युपगमवादाभिप्रायेण, न तु स्वतन्त्रसिद्धान्ताभिप्रायेण, कमाक्रमोपयोगद्धयपर्यनुयोगानन्तरमेव स्वपक्षस्य सम्मतौ उद्घावितत्वादिति द्रष्टच्यम् । छाद्यास्थिकज्ञानदर्शनयोरेव कमवार्तित्वम् –

§ १०२. एतच तत्त्वं सयुक्तिकं सम्मतिगाथाभिरेव प्रदर्शयामः ।

"मणपज्जवनाणंतो नाणस्स य दरिसणस्स य विसेसो ।
केवलनाणं पुण दंसणंति नाणंति य समाणं ॥" [सन्मति० २।३]

१°कलेन महा°ता २°क्षणव्य° आ दा ३ न वेलायाः ता। ज्ञा• ५

- §१०४. युगपदुपयोगद्वयाभ्युपगमवादोऽयम् मनःपर्यायज्ञानमन्तः पर्यवसानं यस्य स तथा, ज्ञानस्य दर्शनस्य च विश्लेषः पृथग्भाव इति साध्यम् । अत्र च छद्मस्थोपयोगत्वं हेतुर्द्रष्टव्यः । तथा च प्रयोगः चक्षुरचक्षुरविध्ञानानि चक्षुरचक्षुरविधदर्शनेभ्यः पृथका- लानि, छद्मस्थोपयोगात्मकज्ञानन्वात् , श्रुतमनःपर्यायज्ञानवत् । वाक्यार्थविषये श्रुत- । ज्ञाने, मनोद्रव्यविशेषालम्बने मनःपर्यायज्ञाने चादर्शनस्वभावे मत्यवधिजाद्दर्शनोपयो- गाद्भिनकालत्वं प्रसिद्धमेवेति टीकाकृतः ।
- \$१०५. दर्शनत्रयपृथकालत्वस्य कुत्रापि एकसिकिससाधियिषितत्वात्, स्वदर्शनपृथ-कालत्वस्य च सिसाधियिपितस्य उक्तदृष्टान्तयोरभावात् − सावरणत्वं हेतुः, व्यतिरेकी च प्रयोगः, तज्जन्यत्वं वा हेतुः यद्यज्जन्यं तत्ततः पृथकालिमिति सामान्यव्याप्तौ यथा □ दण्डात् घट इति च दृष्टान्त इति तु युक्तम् ।
  - § १०६. केवलज्ञानं पुनर्दर्शनं दर्शनोपयोग इति वा ज्ञानं ज्ञानोपयोग इति वा समानं तुल्यकालं तुल्यकालीनोपयोगद्वयात्मकमित्यर्थः । प्रयोगश्च केवलिनो ज्ञानदर्शनोपयोगावेककालीना, युगपदाविर्भृतस्वभावत्वात्, यावेवं तावेवम्, यथा रवेः प्रकाशतापौ । केवलज्ञानदर्शनयोः क्रमवादस्य म्वण्डनम् –
- १९०७. अयमभिप्राय आगमविरोधीति केपाश्चिन्मतम्, तानिधिक्षिपन्नाह 'किई भणंति जदया जाणइ तहया ण पासइ जिणो ति ।
  सुत्तमवलंबमाणा तित्थयरासायणा भीक्ष्र॥" [ सन्मति ० २।४ ]
- \$१०८. केचिजिनभद्रानुयायिनो भणन्ति 'यदा जानाति तदा न पश्यित जिनः' इति । स्त्रम् ''केवली णं भंते इमं रयणप्पभं पुट्टिं आयारेहिं पमाणेहिं हेऊहिं संठाणेहिं अपिरवारेहिं जं समयं जाणइ णो तं समयं पासइ १ । हंता गोयमा ! केवलीणं'' [प्रज्ञापना पद ३० स्० ३१४] इत्यादिकमवलम्बमानाः ।
- १०९. अस्य च स्त्रस्य किलायमर्थस्तेपामभिमतः केवली सम्पूर्णबोधः । णिमति वाक्यालङ्कारे । भंते इति भगवन् । इमां रत्नप्रभामन्वर्थाभिधानां पृथ्वीमाकारैः समनिम्नो- कतादिभिः, प्रमाणदेष्ट्यादिभिः, हेतुभिः अनन्तानन्तप्रदेशिकः स्कन्धेः, संस्थानैः परि- मण्डलादिभिः, परिवार्रधनोद्धिवलयादिभिः । 'जं समयं णो तं समयमिति' च "कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे'' [पा० २.३.५] इति द्वितीया सप्तमीबाधिका, तेन यदा जानाति न तदा पत्रयति इति भावः । विशेषोपयोगः सामान्योपयोगान्तरितः, सामान्योपयोगश्च विशेषोपयोगान्तरितः, तत्स्वाभाव्यादिति प्रश्नार्थः । उत्तरं पुनः हंता, गोयमेत्यादिकं प्रश्नानुमोदैकं गौतमेति गोत्रणामंत्रणं प्रश्नानुमोदनार्थम् । पुनस्तदेव स्त्रमुचारणीयम् । केहतुप्रश्नस्य चात्र सत्रे उत्तरम् "सागारे से नाणे हवइ अणागारे से दंसणे" [प्रज्ञापना पद ३० स० ३१४] इति । साकारं विशेषावलम्ब अस्य केवलिनो ज्ञानं भवति,

<sup>9 °</sup>र्याय वा दर्श ता २ °वधिज्ञानदर्श आ बा। ३ °दकं इन्तेखिनमनप्रकारेण गीत ता ४ °नाणे भवइ ता।

अनाकारमितकान्तिविशेषं सामान्यालिम्बदर्शनम् । न चानेकप्रत्ययोत्पित्तिरेकदा निग्रवरणस्यापि, तत्स्वाभाव्यात् । निह च चक्षुज्ञानकाले श्रोत्रज्ञानोत्पित्तिरुपलभ्यते । न च
आष्टतत्वाचदा तदनुत्पित्तः, स्वसमयेऽपि अनुत्पित्तप्रसङ्गात् । न च अणुना मनमा यदा
यदिन्द्रियसंयोगस्तदा तज्ज्ञानिमिति क्रमः परवाद्यभिमनोऽपि युक्तिमान्, सर्वाङ्गीणमुखोपलम्भाद्यपपत्तये मनोवर्गणापुद्गलानां शरीरव्यापकर्त्वकल्पनात्, मुपुप्ता ज्ञानानुत्पत्तये ।
तव्ज्ञानोयोगस्य ज्ञानसामान्ये हेतुत्वेन रामनकाले त्वाचरामनोभयोत्पित्तवारणस्य इत्थमप्यसम्भवाच । ततो युगपदनेकप्रत्ययानुत्पत्तौ स्वभाव एव कारणं नान्यत् । सिनहितेऽपि च द्यात्मके विपये सर्वविशेषानेव केवलज्ञानं गृह्वाति, सर्वसामान्यानि च केवलदर्शनिमिति स्वभाव एवानयोरिति ।

§ ११०. एते च व्याख्यातारस्तीर्थकराञ्चातनाया अभीरवः, तीर्थकरमाञ्चातयन्तो न म विभ्यतीति यावत् । एवं हि निःमामान्यस्य निर्विशेषस्य वा वस्तुनोऽभावेन न किश्चिजा-नाति केवली न किञ्चित्पश्यति इत्यधिक्षेपस्यव पर्यवसानात् । न च अन्यतरप्रख्योपसर्जन-विषयतामपेक्ष्योभयग्राहित्वेऽपि उपयोगक्रमाविरोधः, ग्रुख्योपसर्जनभावेन उभयग्रहणस्य क्षयोपशमविशेषप्रयोज्यत्वात , केवलज्ञाने छद्मस्पञ्चानीययावद्विपयतोपगमं अवग्रहादि-सङ्कीर्णरूपप्रसङ्गात् । उक्तसूत्रस्य तु न भवदुक्त एवार्थः किन्तु अयं – केवलीमां रत्नप्रभां 15 पृथिवीं यैराकारादिभिः समकं तुल्यं जानाति, न तैराकारादिभिस्तुल्यं पञ्यतीति किमेवं ग्राह्मम् ? । एवमित्यनुमोदना । ततो हेता पृष्टे मति तत्प्रतिवचनं भिन्नालम्बनप्रदर्शकं तज्ज्ञानं साकारं भवति यतो दर्शनं पुनरनाकारमित्यतो भिन्नालम्बनावेतौ प्रत्ययाविति प्रत्यपादीति टीकाकृतः। अत्र यद्यपि 'जं समयं' इत्यत्र 'जं' इति अम्भावः प्राकृतलक्षणात् , यत्कृतमित्यत्र 'जं कयं' इति प्रयोगस्य लोकेऽपि दर्शनादिति वक्तं शक्यते, तथापि तृती- 🕫 यान्तपदवाच्येराकारादिभिः लप्ततृतीयान्तसमासस्थयनपदार्थस्य समकपदार्थस्य च अन्यना-नितिरिक्तधर्मविशिष्टस्य रत्नप्रभायां भिन्नलिङ्गत्वादनन्वय इति 'यत् समकम्' इत्यादि क्रिया-विशेषणत्वेन व्याख्येयम् । रत्नप्रभाकर्मकाकारादिनिरूपितयावदन्यनानतिरिक्तविषयताक-ज्ञानवान् न ताद्यतावदन्यनानितिरिक्तविषयताकदर्शनवान् केवलीति फलितोऽर्थः । यदि च तार्रशस्य विशिष्टदर्शनस्य निपेध्यस्याप्रसिद्धेर्न तिनपेधः, "असतो णित्थ णिसेहो" 25 [ विशेषा० गा० १५७४ ] इत्यादिवचनादिति सक्ष्ममीक्ष्यते, तदा कियाप्रधानमाख्यात-मिति वैयाकरणनयाश्रयणेन रत्नप्रभाकर्मकाकारादिनिरूपितयावद्न्यूनानतिरिक्तविषयताकं ज्ञानं न तादृशं केवलिकर्तकं दर्शनमित्येव बोधः, सर्वनयात्मके भगवत्प्रवचने यथो-पपन्नान्यतरनयग्रहणे दोषाभावादिति त वयमालोचयामः।

केवलज्ञानदर्शनयोयौंगपचेऽनुमानम् -

§ १११. हेतुयौगपद्यादिप बलेन उपयोगयौगपद्यमापतित इत्याह -

"केवरुनाणावरणक्खयजायं केवरुं जहा नाणं। तह दंसणं पि जुज्जइ णियआवरणक्खयस्संते॥" [सन्मति० २।५]

१ °खरंबैव क° ता २ °वानिति फलिं ता३ °दशविधि ता

- § ११२. स्पष्टा, नत्ररं निजावरणश्चयस्थान्त इति दर्शनावरणश्चंयस्थानन्तरश्चण इत्यर्थः । न च एकदोभयावरणश्चयेऽपि स्वभावहेतुक एव उपयोगक्रम इत्युक्तमपि साम्प्रतम् । एवं सित स्वभावेनव सर्वत्र निर्वाहे कारणान्तरोच्छेदप्रसङ्गात्, कार्योत्पत्तिस्वभावस्य कारणेनेव तत्कमस्वभावस्य तत्कमेणेव निर्वाह्यत्वाच ।
- §११३. एतेन सर्वव्यक्तिविषयकत्वसर्वजातिविषयकत्वयोः पृथगेवावरणश्चयकार्यता-वच्छेदकत्वाद्र्यतस्तद्वच्छिकोपयोगद्वयसिद्धिः - इत्यपि अपास्तम् । तित्सद्वाविष तत्क्रमा-सिद्धेरावरणद्वयश्चयकार्ययोः समप्राधान्येन अर्थगतेरप्रसराच । न च 'मितश्चतज्ञानावरणयोः एकदा श्वयोपश्चमेऽपि यथा तदुपयोगक्रमस्तथा ज्ञानदर्श्वनावरणयोर्युगपत्श्वयेऽपि केविल-न्युपयोगक्रमः स्थात्' इति शङ्कनीयम् । तत्र श्चतोपयोगे मितज्ञानस्य हेतुत्वेन, शाब्दादौ । प्रत्यक्षादिसामद्रयाः प्रतिवन्धकत्वेन च तत्सम्भवात् । अत्र तु श्चीणावरणत्वेन परस्पर-कार्यकारणभावप्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावाद्यभावेन विशेषात् ।

सर्वज्ञे ज्ञानदर्शनयोभिन्नकालत्वस्य निरासः -

§११४. एतदेवाह -

''भण्णइ खीणावरणे, जह मइनाणं जिणे ण संभवह । तह खीणावरणिजे विसेसओ दंसणं णितथ ॥'' [ सन्मति० २।६ ]

§११५. भण्यते निश्चित्योच्यते श्लीणावरणे जिने यथा मितज्ञानं मत्यादिज्ञानं अवप्रहादिचतुष्टयरूपं वा ज्ञानं न सम्भवति, तथा श्लीणावरणीये विश्लेपतो ज्ञानोपयोगकालान्यकाले दर्शनं नास्ति, क्रमोपयोगत्वस्य मत्याद्यात्मकत्वच्याप्यत्वात् सामान्यविशेषोभयालम्बनक्रमोपयोगत्वस्य च अवग्रहाद्यात्मकत्वच्याप्यत्वात्, केवलयोः क्रमोपयोगत्वे
तन्त्वापत्तिरित्यापादनपरोऽयं ग्रन्थः । प्रमाणं तु – केवलदर्शनं केवलज्ञानतुल्यकालोत्पत्तिकम्, तदेककालीनसामग्रीकत्वात्, ताद्यकार्यान्तरवत्, इत्युक्ततकीनुगृहीतमनुमानमेवेति
द्रष्टच्यम् ।

## केवलज्ञानदर्शनयोः क्रमवादे आगमविरोधः-

§ ११६. न केवलं क्रमवादिनोऽनुमानविरोधः, अपि त्वागमविरोधोऽपीत्याह – ''सुत्तंमि चेव साई-अपज्जवसियं ति केवलं वृत्तं ॥

सुचासायणमीरुहिं तं च दहुव्वयं होइ ॥" [सन्मति० २।७]

§११७. साद्यप्यवसिते केवलज्ञानद्रश्चने सत्ते प्रोक्ते, क्रमोपयोगे तु द्वितीयसमये तयोः पर्यवसानमिति कृतोऽपर्यवसितता १। तेन सत्ताशातनाभीरुभिः क्रमोपयोगवादिभिः तद्पि द्रष्टव्यम् । चोऽप्यर्थः । न केवलं 'केवली णं मंते इमं रयणप्यमं पुढविं' इत्याद्यक्तस्त्रनः यथाश्चतार्थानुपपित्तमात्रमिति भावः । न च द्रव्यापेक्षयाऽपर्यवसितैत्वम् , द्रव्यविषय-प्रश्लोत्तराश्चतेः। न च - "अर्पितानिर्वतिसिद्धेः" [तत्त्वार्थ० ५.३१] इति तन्त्वार्थस्त्रानुरोधेन द्रव्यापेणयाऽश्चतयोरिप तयोः कल्पनं युक्तम् , अन्यथा पर्यायाणामुत्पादविगमात्मकत्वात्

९ °क्षयानन्तर' त। १ तंपि दर्व' त। ३ °तत्वं समाधेयं द्व' त।

भवतोऽपि कथं तयोरपर्यवसानता ? - इति पर्यनुयोज्यम् , यद्धर्माविच्छन्ने क्रमिकत्वप्रसिद्धिः, तद्भर्मावच्छिने अपर्यवसितत्वान्वयस्य निराकाङ्गत्वात्, अन्यथा 'ऋजुत्ववक्रत्वे अपर्यव-सिते' इति प्रयोगस्थापि प्रसङ्गात् । मम तु रूपरसात्मकैकद्रव्यवदक्रमभाविभिक्रोपाधि-कोत्पादविगमात्मकत्वे जिप केवलिद्र ज्याद्ज्यति रेकतः तयोरपर्यवसितत्वं नानुपपन्नम् । अथ पर्यायत्वावच्छेदकथर्मविनिर्मोकेण शुद्धद्रच्यार्थादेशप्रवृत्तेः क्रमैकान्तेऽपि केवलयोर- ह पर्यवसितत्वग्रुपपत्स्वते, अत एव पर्यायद्रव्ययोगादिष्टद्रव्यपर्यायत्वं सिद्धान्ते गीयते, तत्तदवच्छेदकविनिर्मोकस्य विवक्षाधीनत्वादिति चेतः किमयग्रक्तधर्मविनिर्मोकस्तत्तत्य-दार्थतावच्छेदकविशिष्टयोः अभेदान्वयानुपपत्त्या शुद्धद्रच्यलक्षणया. उत् उक्तधर्मख विशेषणत्वपरित्यागेन उपलक्षणत्वमात्रविवक्षया ?। आद्ये आद्यपद एव लक्षणायां 'शुद्धद्रव्यं बुद्धात्मद्रव्यं वा अपर्यवसितम्' इत्येव बोधः स्यात् । सादित्वस्यापि तत्र अन्वयप्रवेशे तु ॥ 'केवलिद्रच्यं साद्यपर्यवसितम्' इत्याकारक एव । उभयपदलक्षणायां तु ग्रुद्धद्रच्यविषयको निर्विकल्पक एव बोध इति 'केवलज्ञानदर्शने साद्यपर्यवसिते' इति बोधस्य अनुपपत्तिः । अन्त्ये च केवलत्वोपलक्षितात्मद्रव्यमात्रग्रहणे तत्र सादित्वान्वयानुपपत्तिः, केवलिपर्यायग्रहणे च नवविधोपचारमध्ये पर्याये पर्यायोपचार एवाश्रयणीयः स्यादिति समीचीनं द्रव्यार्थादेशसमर्थनम् ! नियतोपलक्ष्यतावच्छेदकरूपाभावेऽपि संग्रुग्धोपलक्ष्य- " विषयकतादृश्वोधस्वीकारे च 'पर्यायोऽपर्यवसितः' इत्यादेरपि प्रसिक्तः । द्रव्यार्थतया केवलज्ञानकेवलद्र्शनयोः अपर्यवसितन्वास्युपगमे द्वितीयक्षणेऽपि तयोः सद्भावप्रसक्तिः. अन्यथा द्रव्यार्थत्वायोगात ।

**११८. तदेवं क्रमाभ्युपगमे तयोरागमविरोध इत्युपसंहरनाह -**

"संतंमि केवले दंसणम्म नाणस्य संभवो णित्थ । केवलनाणम्मि य दंसणस्स तम्हा अनिहणाई ॥" [सन्मति० २।८]

§११९. खरूपतो द्वयोः क्रमिकत्वेऽन्यतरकालेऽन्यतराभावप्रसङ्गः, तथा च उक्तवस्य-माणदृषणगणोपनिपातः, तस्मात् द्वावप्युपयोगौ केवलिनः खरूपतोऽनिघनावित्यर्थः । यन्थकृताऽभेदपक्षस्योपन्यासः –

§ १२०. इत्थं ग्रन्थकृद्क्रमोपयोगद्वयाभ्युपगमेन क्रमोपयोगवादिनं पर्यनुयुज्य स्वपक्षं ७ दर्शयितुमाह −

''दंसणनाणावरणक्खए समाणम्मि कस्स पुव्वयरो<sup>र</sup> । होज्ज व सैमओप्पाओ हंदि दुवे णिथ उवओगा ॥'' [ सन्मति० २।९ ]

§ १२१. सामान्यविशेषपरिच्छेदावरणापगमे कस्य प्रथमतरम्रत्पादो भवेत् १, अन्यत-रोत्पादे तदितरस्याच्युत्पादप्रसङ्गात् , अन्यतरसामप्रया अन्यतरप्रतिबन्धकत्वे च उभयो- अ रप्यभावप्रसङ्गात् । "सन्वाओ रुद्धीओ सागारोबओगोवउत्तस्स" इति वचनप्रामाण्यात् प्रथमं केवलज्ञानस्य पश्चात् केवलदर्शनस्योत्पाद इति चेत्; न, एतद्वचनस्य लिध-

१ °कारे वा प॰ त । २ पुञ्चयरं-सन्मति । ३ समं उप्पाओ-सन्मति ।

योगपद्य एव साक्षित्वात्, उपयोगक्रमाक्रमयोरोदासीन्यात्, योगपद्येनापि निर्वा-हेऽ'र्थाद्द्यनेऽनन्तरोत्पत्त्यसिद्धः, एकञ्चणोत्पत्तिककेवलज्ञानयोरेकञ्चणन्यनाधिकायुष्कयोः केवलिनोः क्रमिकोपयोगद्वयधाराया निर्वाहयितमञ्जक्यत्वाच ।

§ १२२. अथ ज्ञानोपयोगसामान्ये दर्शनोपयोगत्वेन हेत्रतेति निर्विकल्पकसमाधिरूपछन्न-ं स्थकालीनदर्शनात प्रथमं केवलज्ञानोत्पत्तिः, केवलदर्शने केवलज्ञानत्वेन विशिष्य हेत्रत्वाच द्वितीयक्षणे केवलदर्शनोत्पत्तिः, ततश्च क्रमिकसामग्रीद्वयसम्पत्त्या क्रमिकोपयोगद्वयधारा-निर्वाह इति, एकक्षणन्युनाधिकायुष्कयोस्त्वेकक्षणे केवलज्ञानोत्पत्त्यस्वीकार एव गतिरिति चेतः न, "दंसणपुञ्वं नाणं" [ सन्मति ० २।२२ | इत्यादिना तथाहेतुत्वस्य प्रमाणाभावेन निरसनीयत्वात . उत्पन्नस्य केवलज्ञानस्य क्षायिकभावत्वेन नाशायोगाच । न च म्रक्ति-" समये श्वायिकचारित्रनाशवदुपपत्तिः, श्वायिकत्वे अपि तस्य योगस्थैर्यनिमित्तकत्वेन निमित्त-नाशनाश्यत्वात्, केवलज्ञानस्य चानैमित्तकत्वात् उत्पत्तौ ज्ञप्तौ चावरणक्षयातिरिक्तनिमि-त्तानपेक्षत्वेनैव तस्य स्वतन्त्रप्रमाणत्वव्यवस्थितः, अन्यथा 'सापेक्षमसमर्थम्' इति न्यायात्त-त्राप्रामाण्यप्रसङ्गात् । एतेन – केवलदर्शनसामग्रीत्वेन स्वस्थैव स्वनाशकत्वमिति केवलज्ञान-क्षणिकत्वम् - इत्यपि अपास्तम् , अनैमित्तिके क्षणिकत्वायोगात् , अन्यथा तत्क्षण एव तत्क्षणवृत्तिकार्थे नाशक इति सर्वत्रैय सक्ष्मर्जुस्त्रनयसाम्राज्यस्य दुर्नियारत्यादिति किमति-पछिवतेन १। निनयमनुपपत्तिः क्रमोपयोगपक्ष एवेत्यक्रमा द्वायुपयोगौ स्तामित्याशङ्कते मह्ववादी, "मवेद्वा समयमेककालमुत्वादर्स्तयोः" इति । तत्रकोपयोगवादी प्रन्थकृत सिद्धान्तयति 'हन्दि' ज्ञायतां द्वात्रुपयोगां नैकदेति, सामान्यविशेषपरिच्छेदात्मकत्वात् केवलज्ञानस्य, यदेव ज्ञानं तदेव दर्शनमित्यत्रेव निर्भरः, उभयहेतुसमाजे समूहालम्बनी-त्यादस्थैव अन्यत्र दृष्टत्वात् नात्र अपिरदृष्टकल्पनाक्किश्च इति भावः ।

अभेदपक्षे एव सर्वज्ञतासंभवस्य समर्थनम्-

§ १२३. असिन्नेत्र वादे केत्रलिनः सर्वज्ञतासम्भव इत्याह – "जइ सब्वं सायारं जाणइ एकसमण्ण सब्वण्णू । जुज्जइ सयावि एवं अहवा सन्वं न जाणाइ ॥" [ सन्मति० २।१० ]

§ १२४. यदि सर्वं सामान्यविशेपात्मकं जगत साकारं तत्तजातिन्यक्तिवृत्तिधर्मवि-शिष्टम्, साकारमिति क्रियाविशेषणं वा - निरवच्छित्रतत्तञातिप्रकारतानिरूपिततत्तद्यक्ति-विशेष्यतासहितं परस्परं याबद्वव्यपर्यायनिरूपितविषयतासहितं वा यथा स्यात्तथेत्यर्थः । अथवा इत्येतद्वेपरीत्ये सर्वं न जानाति सर्वं न जानीयादेकदेशोपयोगवर्तित्वात् मतिर्ज्ञा-निवदित्यर्थः । तथा च केवलज्ञानमेव केवलदर्शनमिति स्थितम् ।

» अव्यक्तदर्शनस्य केवलिन्यसंभवोपदर्शनम् -

🖇 १२५. अव्यक्तत्वादिष पृथादर्शनं केवलिनि न सम्भवतीत्याह 🛨 ''परिसुद्धं सायारं अविअतं दंसणं अणायारं। ण य खीणावरणिज्जे जुज्जइ सुन्वियत्तमवियत्तं ॥" [ सन्मति० २।११ ]

9 °हेऽर्थार्दर्भ° ता २ विशेष्य हे° अराविशेषहे भू। ३ °निर्वाह एक अरखा ४ तत्र स्व° ता ५ °इते भवं रत। ६ ॰ स्तयोस्तर्भ रत। ७ भवनस्थवता ८ १ ज्ञानवदि मुअब।

६१२६. ज्ञानस्य हि व्यक्तता रूपम् दर्शनस्य पुनरव्यक्तता । न च क्षीणावरणेऽहिति व्यक्तताऽव्यक्तते युज्येते, ततः सामान्यविशेपश्चेयसंस्पर्श्यभयेकस्वभाव एवायं केवलिप्र-त्ययः । न च प्राह्यद्वित्वात् प्राह्मकद्वित्वमिति सम्भावनापि युक्ता, केवलज्ञानस्य प्राह्मान-त्यापत्तेः । विषयभेदकृतो न ज्ञानमेद इत्यम्युपगमे तु दर्शनपार्थक्ये का प्रत्याशा १, आवरणद्वयक्षयादुभयेकस्वभावस्य कार्यस्य सम्भवात् । न च एकस्वभावप्रत्ययस्य श्वीतोष्णस्पर्शवत् परस्परविभिन्नस्वभावद्वयविरोधः, दर्शनस्पर्शनशक्तिद्वयात्मकैकदेवदत्त-वत्स्वभावद्वयात्मकैकप्रत्ययस्य केवलिन्यविरोधात् । ज्ञानत्वदर्शनत्वधर्माभ्यां ज्ञानदर्शन-योभेदः, न तु धर्मिभेदेनेति परमार्थः । अत एव तदावरणभेदेऽपि स्थाद्वाद एव । तदुक्तं स्तुतौ प्रन्थकृतेव —

"चक्षुर्दर्शनविज्ञानं पैरमाण्वीष्ण्यरौक्ष्यवत् । तदावरणमेष्येकं न वा कार्यविशेषतः ॥" [ निश्चय० ८ ] इति ।

§ १२७. परमाणावुष्णरूक्षस्पर्श्रद्वयसमावेशवचाक्षुपे ज्ञानत्वदर्शनत्वयोः समावेश इत्यर्थः । इत्थं च चाक्षुपज्ञानदर्शनावरणकर्मापि परमार्थत एकम्, कार्यविशेषत उपाधि-भेदतो वा नैकामिति सिद्धम् । एवमविश्वेष्ठेत्रस्थलेऽपि द्रष्टव्यम् । तदाह –

> "चक्षुर्वद्विषयाख्यातिरविधज्ञानकेवले । दोषवृत्तिविदोषातु ते मते ज्ञानदर्शने ॥" [द्वा० १०.३०] **इति ।**

१२८. चक्षुर्वचाक्षुपविद्याख्यातिः म्प्रष्टज्ञानाभावः अस्प्रष्टज्ञाने इति यावत्, भावाभावरूपे वस्तुनि अभावत्वाभिधानमपि दोपानावहम् । शेपा वृत्तयोऽस्प्रष्टज्ञानानि ताभ्यो विशेषः स्पृष्टताविशेषेण वश्यमाणरीत्या स्पृष्टाविषयवृत्तित्वव्यक्नेयन, तस्मात्ते अवधिकेवले ज्ञानपदेन दर्शनपदेन च वाच्ये इत्येतदर्थः ।

अभेदपक्षादन्यत्र ज्ञात-दृष्टभाषित्वाभावः -

**११२९. ऋमाक्रमोपयोगद्वयपक्षे भगवतो यदापद्यते तदाह -**

"अदिहं अण्णायं च केवली एव भासइ सया वि । एगसमयम्मि हंदी वयणविगप्पो ण संभवइ ॥" [ सन्मति० २।१२ ] इति ।

११३०. आद्यपक्षे ज्ञानकालेऽदृष्टम्, दर्शनकाले चाज्ञातम्, द्वितीयपक्षे च सामान्यां- क्ष शेऽज्ञातं विशेषांशे चादृष्टम्, एवमुक्तप्रकारेण केवली सदा भापते, ततः 'एकस्मिन् समये ज्ञातं दृष्टं च भगवान् भापते' इत्येष वचनस्य विकल्पो विशेषो भवद्दर्शने न सम्भवतीति गृह्यताम् । न चान्यतरकालेऽज्यतरोपलक्षणात् उपमर्जनतया विषयान्तरग्रहणात् उक्त-वचनविकल्पोपपत्तिः, एवं सति आन्तच्छवस्थेऽपि तथाप्रयोगप्रसङ्गात् । यदा कदाचित् शृङ्गग्राहिकया ज्ञानदर्शनविषयस्थैव पदार्थस्य तद्वद्वावनुप्रवेशादिति स्मर्तच्यम् ।

१ परमाण्वौक्ष्ण्यमोक्षवत् (१)-निश्चयः । २ थिलेकं-निश्चयः । ३ थ्यापि पर त । ४ थिति प्राप्तम् । एव त । ५ थावः मावा त । ६ थोऽस्पष्टज्ञा अ व त । ५ स्पष्टता स ब मु ।

### ६ १३१. तथा च सर्वज्ञत्वं न सम्भवतीत्याह -

"अण्णायं पासंतो अहिटुं च अरहा नियाणंतो । किं जाणइ किं पासइ कह सब्वण्णु चि वा होइ ॥" [ सन्मति ० २।१३ ]

§ १३२. अज्ञातं पश्यन् अदृष्टं च जानानः किं जानाति किं वा पश्यति ? । न

ं किञ्चिदित्यर्थः । कथं वा तस्य सर्वज्ञता भवेत् ? । न कथमपीत्यर्थः ।

### समसंख्यकविषयकत्वेनापि केवलयोरैक्यम् -

### § १३३. ज्ञानदर्शनयोर्विषयविधयैकसंख्याशालित्वादपि एकत्वमित्याह -

''केवलनाणमणंतं जहेव तह दंसणं पि पण्णत्तं । सागारग्गहणाहि य णियमपरित्तं अनागारं ॥'' [सन्मति० २।१४]

" ६१३४. यद्येकत्वं ज्ञानदर्शनयोर्न स्थात् तदाङ्लपविषयत्वाद्दर्शनमनन्तं न स्थादिति "अणंते केवलनाणे अणंते केवलदंसणे" इत्यागमविरोधः प्रसज्येत । दर्शनस्य हि ज्ञानाद्भदे साकार-प्रहणादनन्तविशेषवर्तिज्ञानादनाकारं सामान्यमात्रावलम्ब केवलदर्शनं यतो नियमेनैकान्तेनेव परीतमल्पं भवतीति कृतो विषयाभावादनन्तता । न च 'उभयोस्तुल्यविषयत्वा-विशेषेडपि ग्रुल्योपसर्जनभावकृतो विशेषः' इति वाच्यम्, विशेषणविशेष्यभावेन तत्तक्रय
" जनितवैज्ञानिकसम्बन्धाविष्ठस्रविपयतया वा तत्र कामचारात् । आपेक्षिकस्य च तस्यास्प-दादिबुद्धावेवाधिरोहात्। एतच निर्कापतत्त्वम् "जं जं जे ने भावे" [आव० २८२] इत्यादि-निर्शुक्तिगाथाया नयभेदेन व्याख्याद्वये अनेकान्तव्यवस्थायाम् अस्माभिः । अक्रमोपयोग-द्वयवादी तु प्रकृतगाथायां साकारे यद्वहणं दर्शनं तस्य नियमोऽवश्यंभावो यावन्तो विशेषास्तावन्त्यखण्डसखण्डोपाधिरूपाणि जातिरूपभणि वा सामान्यानीति हेतोस्तेनापरी
" तमनन्तमित्यकारप्रश्लेषेण व्याच्छे ।

# ऋमवादिकृतागमविरोधादिपरिहारस्य दृषणम् -

§ १३५. क्रमवादे ज्ञानदर्शनयोरपर्यवसितत्वादिकं नोपपद्यत इति यदुक्तं तत्राक्षेपग्रहक्र्य समाधत्ते –

> ''भण्णइ जह चउनाणी जुज्जइ णियमा तहेव एयं पि । भण्णइ ण पंचनाणी जहेव अरहा तहेयं पि ॥'' [सन्मति० २।१५]

§ १३६. भण्यते आक्षिप्यते यथा क्रमोपयोगप्रष्टृत्तोञ्जि मत्यादिचतुर्ज्ञानी तच्छक्तिसमन्वयादपर्यवसितचतुर्ज्ञानो ज्ञातदृष्टभापी ज्ञाता द्रष्टा च नियमेन युज्यते । तथैतदृषि एकत्ववादिना यद्पर्यवसितत्वादि क्रमोपयोगे केवलिंनि प्रेयते, तद्षि सार्वदिककेवलज्ञानदर्श्वनञ्जक्तिसमन्वर्यात् उपपद्यत इत्यर्थः । भण्यते अत्रोत्तरं दीयते ─यथैवाईक पश्चज्ञानी,

तथैवैतदृषि क्रमवादिना यदुच्यते ─ भेदतो ज्ञानवान् दर्श्वनवांश्च ─ तदृषि न भवतीत्यर्थः ।

मत्याद्यावरणक्षयेञ्षि एकदेशस्त्राहिणो मतिज्ञानादेरिव, दर्शनावरणक्षयेञ्षि तादृश्वदर्शनस्त्र

९ किश्वदपीतिभावः कथं त । २ °पितं तत्त्वं मु । ३ °किनि कथमिति प्रे॰ त । ४ °यात् युज्यत इति । भ° त । ५ तादशस्य द॰ त ।

कैवलिनि मेदेनानुपपत्तेरिति मानः । इयांस्तु विशेषः — यदमेदेनापि केवलज्ञाने दर्शन-संज्ञा सिद्धान्तसम्मता, न तु मितज्ञानादिसंज्ञेति, तत्र हेतू अन्वर्थोपपत्त्यनुपपत्ती एव द्रष्टच्ये । अयं च प्रौढिवादः । वस्तुतः क्रमनादे यदा जानाति तदा पश्यित हत्यादेरनुपप-त्तिरेव, आश्रयत्वस्थैवाख्यातार्थत्वात् । लब्धेस्तदर्थत्वे तु घटादर्शनवेलायामपि 'घटं पश्यित' इति प्रयोगप्रसङ्गात्, घटदर्शनलब्धेस्तदानीमपि विद्यमानत्वात् । 'चश्चुष्मान् सर्वे । पश्यित, न त्वन्धः' इत्यादौ त्वगत्या लब्धेयोंग्यताया वाख्यातार्थत्वमम्युपगम्यत एव, न तु सर्वत्राप्ययं न्यायः, अतिप्रसङ्गात् । न च सिद्धान्ते विना निश्चेपविशेषमप्रसिद्धार्थे पदवृत्तिरवधार्यते, षद्षष्टिसागरोपमस्थितिकत्वादिकमपि मितज्ञानादेर्लब्ध्यपेश्चयेवेति दुर्वचम्, एकस्या एव श्वयोपश्चमरूपलब्धेस्तावत्कालमनवस्थानात्, द्रव्याद्यपेश्चय विनि-त्रापरापरश्चयोपश्चमसन्तानस्थेव प्रवृत्त्युपगमात् । किन्तु एकजीवावच्छेदेन अज्ञानातिरि- ॥ किवरोधिसामप्रयसमवहितषद्षष्टिसागरोपमञ्चणत्वव्याप्यस्वसज्ञातीयोत्पत्तिकत्वे सित तद-धिकश्चणानुत्पत्तिकैस्वसजातीयत्वरूपं तत् पारिभाषिकमेव वक्तव्यम्, एवमन्यदप्यूद्यम् ।

आवरणक्षयजत्वादिना केवलज्ञानदर्शनयोरैक्यम् -

§ १३७. ऋमेण युगपद्वा परस्परनिरपेक्षस्विवषयपर्यवसितज्ञानदर्शनोपयोगौ केविलिन्य-सर्वार्थत्वात् मत्यादिज्ञानचतुष्टयवन्न स्त इति दृष्टान्तभावनापूर्वमाह –

> "पण्णवणिज्ञा भावा समत्तसुअनाणदंसणाविसओ । ओहिमणपज्जवाण य अण्णोण्णविरुक्तणा विसओ ॥ तम्हा चउित्रभागो जुज्जइ ण उ नाणदंसण जिणाणं । सयरुमणावरणमणंतमक्त्रयं केवरुं जम्हा ॥" [सन्मति० २।१६,१७] इति ।

§ १३८. प्रज्ञापनीयाः शब्दाभिलाप्या भावा द्रव्यादयः समस्तश्चतज्ञानस्य द्वादशाङ्गवा- "
क्यात्मकस्य द्वानाया द्वानप्रयोजिकायास्तदुपजाताया बुद्धेः विषय आलम्बनम्, मतेरपि
त एव शब्दावसिता विषया द्रष्टव्याः, शब्दपरिकर्मणाहितश्चयोपशमजनितस्य ज्ञानस्य यथोक्तभावविषयस्य मतित्वात् मतिश्चतयोरसर्वपर्यायसर्वद्रव्यविषयतया तुल्यार्थत्वप्रतिपादनाच, अवधिमनःपर्याययोः पुनरन्योन्यविलश्चणा भावा विषयः — अवधे रूपिद्रव्यमात्रम्,
मनःपर्यायस्य च मन्यमानानि द्रव्यमनांसीत्यसर्वार्थान्येतानि । तस्मात् चतुणां मत्यादीनां "
विभागो युज्यते, तत्तत्श्वयोपशमप्रत्ययभेदात्, न तु जिनानां ज्ञानदर्शनयोः । 'नाणदंसण ति' अविभक्तिको निर्देशः स्त्रत्वात् । कुतः पुनरेतदित्याह — यस्मात् केवलं सकलं
परिपूर्णम् । तद्पि कुतः ? । यतोऽनावरणम्, निह अनावृतमसकलविषयं भवति । न च
प्रदीपेन व्यभिचारः, यतोऽनन्तमनन्तार्थप्रहणप्रवृत्तम् । तद्पि कुतः ? । यतोऽश्वयम्, श्वयो
हि विरोधिसजातीयेन गुणेन स्थात्, तदभावे तस्याश्चयत्वम्, ततत्र अनन्तत्वमनवद्यमिति "
भावः । तस्मात् अक्रमोपयोगद्वयात्मक एक एव केवलोपयोगः । तत्रैकत्वं व्यक्त्या,
द्वयात्मकत्वं च नृसिंहत्ववदांशिकजात्यन्तररूपत्वमित्येके । माषे क्षिण्योण्यत्ववद्वयाप्य-

९ । दुर्वचं क्षयोपशमरूपाया एकस्या एव लब्बे॰ ता । २ °कखस्वसजा॰ ता । ३ °तीयगुषे॰ ता। ज्ञा॰ ६

वृत्तिंजातिद्वयरूपत्वमित्यपरे । केवलत्वमावरणक्षयात्, ज्ञानत्वं जातिविशेषः, दर्शनत्वं च विषयताविशेषः दोषक्षयजन्यतावच्छेदक इति तु वयम् । अभेदपक्षे आगमविरोधपरिहारः –

§१३९. ननु भवदुक्तपक्षे 'केवली णं' इत्यादिखेत्रे 'जं समयं' इत्यादौ यत्समकिनित्याद्यर्थो न सर्वस्वरसिद्धः, ताद्दशप्रयोगान्तरे तथाविवरणाभावात्, तथा 'नाणदंसणद्वयाए
 हुवे अहं' [भग० १८.१०] इत्याद्यागमविरोधोऽपि, यद्धर्मविशिष्टविषयावच्छेदेन
 भेदनयापेणं तद्धर्मविशिष्टापेश्वयेव द्वित्वादेः साकाङ्कत्वात्, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्
 इत्याशङ्का युक्तिसिद्धः सत्रार्थो ग्राह्यः, तेषां स्वसमयपरसमयादिविषयभेदेन विचित्रत्वात्
 इत्यभिप्रायवानाह —

''परवत्तव्वयपक्ला अविसुद्धा तेसु तेसु अत्थेसु । अत्थगइओ अ तेसिं विअंजणं जाणओ कुणइ'' ॥ [सन्मति० २।१८]

§१४०. परेषां वैशेषिकादीनां यानि वक्तव्यानि तेषां पक्षा अविशुद्धा तेषु तेष्वर्थेषु स्त्रे तन्नयपरिकर्मणादिहेतोर्निबद्धाः । अर्थगत्यैव सामध्येनैव तेषामर्थानां व्यक्तिं सर्व-प्रवादमूलद्वादशाङ्गाविरोधेन इको झाता करोति । तथा च 'जं समयं' इत्यादेर्यथाश्चतार्थे केवली श्चतावधिमनःपर्यायकेवल्यन्यतरो प्राह्यः, परमावधिकाधोवधिकच्छबस्थातिरिक्त-विषये स्नातकादिविषये वा ताद्यस्त्रप्रवृत्तौ तत्र परतीर्थिकवक्तव्यताप्रतिबद्धत्वं वाच्यम्, एवमन्यत्रापीति दिक् ।

केवलज्ञानकेवलद्दीनरूपनिर्देशभेदेप्यैक्यम् -

§ १४१. 'केनलनाणे केवलदंसणे' इत्यादिभेदेन स्वर्त्तनिर्देशस्पैकार्थिकपरतैवेत्यभिष्रायेण 20 उपक्रमते

> ''जेण मणोविसयगयाण दंसणं णत्थि दव्यजादाणं । तो मणपज्जवनाणं नियमा नाणं तु णिहिहं'' ॥ [सन्मति० २।१९]

§१४२. यतो मनःपर्यायज्ञानविषयगतानां तिहष्यसमूहानुप्रविष्टानां परमनोद्रव्यविशे-षाणां बाह्यचिन्त्यमानार्थगमकतौपियकविशेषरूपस्थैव सद्भावात् दर्शनं सामान्यरूपं नास्ति, अत्रसान्मनःपर्यायज्ञानं ज्ञानमेवाऽञ्गमे निर्दिष्टम्, प्राह्यसामान्याभावे ग्रुख्यतया तद्भहणोन्सु-खदर्शनाभावात् । केवलं तु सामान्यविशेषोभयोपयोगरूपत्वात् उभयरूपेकमेवेति भावः । निर्देशभेदेनैय कथिश्वत्तयोरनैक्यं नान्यथा —

§१४३. स्त्रे उभयरूपत्वेन परिपठितत्वादप्युभयरूपं केवलं, न तु क्रमयोगादित्याह (ज्यादिषयमेदाद्वेत्यभिप्रायवानाह)-

१ °जातिद्वयशक्तिद्वयस्पिं मु अ ब । २ पृ० ३४ पं० १९ । ३ °वात् न तथा त । ४ मेदे नयार्पणं त । ५ अभः गुणीभृतः अविधः यस्य स इति व्युत्पत्त्या अधोवधिकपदेन श्रुतकेविक्षिनः पर्यायकेविक्षेनौ प्राह्यौ यतः श्रुतस्य मनःपर्यायस्य वा पूर्णतायां सत्यां अवधेस्सत्वेऽपि तस्य गुणीभृतत्वेन श्रुतकेविक्षेन मनःपर्यायकेविक्षेन वा व्यपदेशस्य समुनितत्वात्, प्राधान्येन हि व्यपदेशा भवन्ति इति न्यायात्—सं०। ६ सीत्रनिर्दे अ ब । सूत्र-निर्देशस्य व्यपदेशविक्षोविक्षेष्ययेकार्थिक त । ७ सामान्यं कपं अ ब । ८ °मादिवित्याहृषयमेदाद्वेत्यमित्रायवानाह त ।

"चक्खुअचक्खुअविधकेवलाण समयम्मि दंसणविअप्पा । परिपठिआ" केवलनाणदंसणा तेण विय अण्णा ॥" [सन्मति० २।२०]

§१४४. स्पष्टा । चक्षुरादिज्ञानवदेव केवलं ज्ञानमध्ये पाठात् ज्ञानमपि, दर्शनमध्ये पाठाच दर्शनमपीति परिभाषामात्रमेतदिति प्रन्थकृतस्तात्पर्यम् । मत्युपयोगवत्केवलोपयोगस्य द्विरूपत्विमल्येकदेशिनः –

§ १४५. मतिज्ञानादेः क्रम इव केवलस्थाक्रमेऽपि सामान्यविशेषाजहर्द्धु स्थेकोपयोग-रूपतया ज्ञानदर्शनत्वमित्येकदेशिमतग्रुपन्यस्थति –

> "दंसणमुगाहमेत्तं घडोत्ति निवनणा हवइ नाणं। जह इत्थ केवलाण वि विसेसणं इत्तियं चेव"॥ [सन्मति० २।२१]

§१४६ अवग्रहमात्रं मतिरूपे बोधे दर्शनम्, इदं तिदत्यन्यपदेश्यम्, घट इति ॥ निश्चयेन वर्णना तदाकाराभिर्लाप इति यावत् । कारणे कार्योपचाराच घटाकाराभिर्लाप- जनकं घटे मतिज्ञानिमत्यर्थः । यथाऽत्रैवं तथा केवलयोरप्येतावन्मात्रेण विशेषः । एकमेव केवलं सामान्यांशे दर्शनं विशेषांशे च ज्ञानिमत्यर्थः । एकदेशिनैव ज्ञानदर्शनयोः कमकृतभेदिनरासः –

§ १४७. एकदेश्येव क्रमिकमेदपक्षं दूपयति -

''दंसणपुत्रं नाणं, नाणनिमित्तं तु दंसणं णित्थ । तेण सुविणिच्छयामो दंसणनाणाण अण्णत्तं ॥'' [ सन्मति २।२२ ]

§१४८. दर्शनपूर्व ज्ञानमिति छबस्थोपयोगदश्चायां प्रसिद्धम् । सामान्यग्रुपलभ्य हि पश्चात् सर्वो विशेषग्रुपलभत इति, ज्ञाननिमित्तं तु दर्शनं नास्ति कुत्रापि, तथाऽप्रसिद्धः । तेन सुविनिश्चित्तमः 'दंसणनाणा' इति दर्शनज्ञाने नाऽन्यत्वं न क्रमापादितमेदं केवलिनि " भजत इति शेषः । क्रमाम्युपगमे हि केवलिनि नियमाज्ज्ञानोत्तरं दर्शनं वाच्यं, सर्वासां लब्धीनां साकारोपयोगप्राप्यत्वेन पूर्वं ज्ञानोत्पत्त्युपगमोत्तित्यात् । तथा च ज्ञानहेतुकमेव केवलिनि दर्शनमम्युपगन्तव्यं, तच्चात्यन्तादर्शनव्याहतिमिति मावः । यत्तु क्षयोपश्चमनिन्यनक्रमस्य केवलिन्यमावेऽपि पूर्वं क्रमदर्शनात्तज्ञातीयतया ज्ञानदर्शनयोरन्यत्विमिति टीकाकृज्ञाख्यानं, तत्त्वभावमेद्तात्पर्येण सम्भवदिप दर्शने ज्ञाननिमित्तत्विनपेशानित- अपयोजनतया कर्थं शोभत इति विचारणीयम् ।

§ १४९. ननु यथा परेषां कल्पितः क्रमो वर्णनिष्ठो बुद्धिविशेषजनकतावच्छेदकोऽस्माकं च मिन्नाभिन्नपर्यायविशेषरूपः, तथा केवलिज्ञानदर्श्वनिष्ठस्ताद्यः क्रम एवावरणक्षयजन्य-तावच्छेदकः स्मादिति नोक्तानुपपिचिरिति चेत् ; न, वर्णक्रमस्य क्रमवत्प्रयत्नप्रयोज्यस्य सुवचत्वेऽप्यक्रमिकावरणक्षयप्रयोज्यस्य केवल्युपयोगक्रमस्य दुर्वचत्वादनन्यगत्याऽक्रमि- अ

९ °पढिया—सन्मति । २ तेण ते अण्णा—सन्मति । ३ °द्वर्यको ॰ सु । ४ ॰लाप इत्यर्थः का॰ त । ५ अत्र 'यथाऽत्रैकम् तथा' इति साधु भाति—सं ० । ६ °तात्पर्यकमपि दर्श ॰ त ।

कादप्यावरणद्वयक्षयात् क्रमवदुपयोगोत्पत्त्यम्युपगमे च तकाशकारणामावादिविकलकारणात्तादृशोपयोगान्तरधाराया अविच्छेदाच "जुगवं दो णित्य उवओगा" [ आव॰ ९७९ ]
इति वचनानुपपत्तिः । न च 'ज्ञानस्य दर्शनमेवार्थान्तरपिणामलक्षणो ध्वंस इत्युपयोगायोगपद्यम्' साम्प्रतम्, साद्यनन्तपर्यायविशेषरूपध्वंसस्यैवावस्थितिविरोधित्वाद्र्यान्तरपरिगामलक्षणध्वंसस्यातथात्वात्, अन्यथा तत्तत्संयोगिवभागादिमात्रेणानुभूयमानघटावस्थित्युच्छेदापत्तेः । न च – 'जुगवं दो णित्य उवओगा' इत्यस्योपयोगयोर्थुगपदुत्पत्तिनिषेध
एव तात्पर्यम्, न तु युगपद्वस्थानेऽपीत्युपयोगद्वयधाराणां नाशकारणामावेन सहावस्थानेऽपि न दोष इति – साम्प्रतम्, अक्रमवादिनाप्येवं क्रमाविच्छकोपयोगद्वययौगपद्यनिषेधपरत्वस्य वक्तं शक्यत्वात्, स्त्रासंकोचस्वारस्थादरे यदेव ज्ञानं तदेव
। दर्शनमित्यस्मदुक्तस्थैव युक्तत्वादिति दिक् ।

# एकदेशीयमतस्य निरासः-

§१५०. मतिज्ञानमेवावब्रहात्मना दर्शनम्, अपायात्मना च ज्ञानमिति यदुक्तं दृष्टान्तावष्टम्भार्थमेकदेशिना तदृषयन्नाह –

"जइ उग्गहिमत्तं दंसणं ति भण्णास विसेसिया नाणं । महनाणमेव दंसणमेवं सह होह निष्फण्णं ॥" [सन्मति० २।२३]

§ १५१. यदि मितरेवावग्रहरूपा दर्शनम्, विशेषिता ज्ञानमिति मन्यसे तदा मित-ज्ञानमेव दर्शनिमत्येवं सित प्राप्तम् । न चैतद्युक्तम्, "स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः" [ तत्त्वार्थ० २।९ ] इति स्त्रविरोधात्, मितज्ञानस्याष्टाविंशितिभेदोक्तिविरोधाच ।

> "एवं सेसिन्दियदंसणम्मि णियमेण होइ ण य जुत्तं । अह तत्थ नाणमित्तं घेप्पइ चक्खुम्मि वि तहेव ॥" [सन्मति० २।२४]

§१५२. एवं शेषेन्द्रियद्र्शनेष्वप्यवग्रह एव दर्शनमित्यभ्युपगमेन मितज्ञानमेव तिदिति स्यात्, तच न युक्तम्, पूर्वोक्तदोषानितृष्ट्रनेः । अथ तेषु श्रोत्रादिष्विन्द्रियेषु दर्शनमिप भवज्ज्ञानमेव गृद्धते, मात्रशब्दस्य दर्शनव्यवच्छेद्कत्वात्, तद्यवच्छेद्श्र तथाव्यवहारा-भावात्, श्रोत्रज्ञानं घाणज्ञानमित्यादिव्यपदेश एव हि तत्रोपलभ्यते, न तु श्रोत्रदर्शनं प्राणदर्शनमित्यादिव्यपदेशः कविदागमे प्रसिद्धः; तिर्हे चक्षुष्यपि तथैव गृद्धतां चक्षुर्ज्ञानमिति न तु चक्षुर्द्शनमिति । अथ तत्र दर्शनम्, इतरत्राऽपि तथैव गृद्धतां युक्तेस्तुल्यत्वात् ।

# दर्शनपदस्य परिभाषणम् -

§ १५३. कथं तर्हि शास्त्रे चक्षुर्दर्शनादिप्रवाद इत्यत आह -

"नाणमपुट्ठे [ जो ] अविसए अ अत्यन्मि दंसणं होइ । मुत्तूण लिज्जओ जं अणागयाईयविसएसु ॥" [सन्मति० २।२५]

§ १५४. अस्पृष्टेऽर्थे चक्षुपा य उदेति प्रत्ययः स ज्ञानमेव सचक्षुर्दर्शनमित्युच्यते,

९ °ति दप्टन्ताबप्टम्भाव यदुक्तमेकदेविना तदूववजाह-त० ।

इन्द्रियाणामविषये च परमाण्वादावर्थे मनसा य उद्ति प्रत्ययः स ज्ञानमेव सद्चक्षुर्दर्शनमित्युच्यते । अनुमित्यादिरूपे मनोजन्यज्ञानेऽतिप्रसङ्गमाश्रद्भाह — अनागतातीतविषयेषु
यिष्ठङ्गतो ज्ञानमुद्ति 'अयं काल आसन्त्रभविष्यद्वृष्टिकत्तथाविधमेघोन्नतिमन्त्वात्, अयं
प्रदेश आसन्तर्ष्टमेघः पूरविशेषमन्त्वात्' इत्यादिरूपं तन्मुक्त्वा । इदम्रुपलक्षणं भावनाजन्यज्ञानातिरिक्तपरोक्षज्ञानमात्रस्य, तस्याऽस्पृष्टाविषयार्थस्याऽपि दर्शनत्वेनाच्यवहारात् । अमनःपर्याये दर्शनत्वन्यातिप्रसङ्गाभावः —

§ १५५. यद्यस्पृष्टाविषयार्थज्ञानं दर्शनमिभैमतं तर्हि मनःपर्यायज्ञानेऽतिप्रसङ्ग इत्या-

"मणपज्जवनाणं दंसणं ति तेणेह होइ ण य जुत्तम् । भन्नइ नाणं णोइन्दियम्मि ण घडादओ जम्हा ॥" [सन्मति० २।२६]

§ १५६. एतेन लक्षणेन मनःपर्यायज्ञानमपि दर्शनं प्राप्तम्, परकीयमनोगतानां घटा-दीनामालम्ब्यानां तत्राऽसत्त्वेनाऽस्पृष्टेऽविषये च घटादावर्थे तस्य मावात् । न चैतद्युक्तम् , आगमे तस्य दर्शनत्वेनाऽपाठात् । भण्यतेऽत्रोत्तरम् — नोइन्द्रिये मनोवर्गणाख्ये मनो-विशेषे प्रवर्तमानं मनःपर्यायबोधरूपं ज्ञानमेव, न दर्शनम् , यस्मादस्पृष्टा घटादयो नाऽस्य विषय इति शेषः । नित्यं तेषां लिङ्गानुमेयत्वात् । तथा चाऽऽगमः — "जाणइ बज्झेऽणु- मणं। भाणं। भो" [विशेषा० गा० ८१४] त्ति, मनोवर्गणास्तु परात्मगता अपि स्वाश्रयात्मस्पृष्ट-जातीया एवेति न तदंशेऽपि दर्शनत्वप्रसङ्गः । परकीयमनोगताऽर्थाकारविकल्प एवाऽस्य प्राद्यः, तस्य चोभयरूपत्वेऽपि छाबस्थिकोपयोगस्याऽपरिपूर्णार्थप्राहित्वास्त्र मनःपर्याय-ज्ञाने दर्शनसम्भव इत्यप्याहुः ।

अस्प्रष्टाविषयकज्ञानादुर्शनस्यापृथक्त्वम् -

६१५७. कि अ -

"मइसुअनाणिमित्तो छउमत्थे होइ अत्थउवरूम्भो । एगयरम्मि वि तेसिं ण दंसणं दंसणं कत्तो ॥" [ सन्मति० २।२७ ]

§१५८. मतिश्रुतज्ञाननिमित्तः छग्नस्थानामर्थोपलम्म उक्त आगमे । तयोरेकतरिसश्राप न दर्शनं सम्भवति । न चाऽनप्रहो दर्शनम्, तस्य ज्ञानात्मकत्वात् । ततः कृतो ॥
दर्शनम् १ नास्तीत्यर्थः ।

श्रुतज्ञानस्य दर्शनत्वाभावः -

§१५९. नतु श्रुतमस्प्रष्टेर्थे किमिति दर्शनं न भवेत् ? तत्राह —
"जं पश्चक्सगहणं ण इन्ति सुभनाणसम्मिया अत्या ।
तम्हा दंसणसद्दो ण होइ सयले वि सुभनाणे ॥" [ सन्मति० २।२८ ]

§१६०. यसाम्छुतज्ञानप्रमिता अर्थाः प्रत्यक्षप्रहणं न यान्ति, अक्षजस्यैव व्यवहारतः प्रत्यक्षत्वात्, तस्मात् सकलेऽपि श्रुतज्ञाने दर्शनशब्दो न भवति । तथा च व्यञ्जनावप्र-

९ °मिबीयते तदा मनः ता २ मानेणं-विशेषा०।

हाविषयार्थप्रत्यक्षत्वमेव दर्शनत्विमिति पर्यवस्त अम् । प्रत्यक्षपदादेव श्रुतज्ञानवदनुमित्यादे-च्यावृत्ती परोक्षभिन्नत्वे सतीति विशेषणं न देयम्, 'ग्रुत्तृण लिङ्गओ जं' ईत्युक्तस्याप्यत्रैवे तात्पर्ये द्रष्टव्यम् । इत्यं चाऽचक्षुर्दर्शनमित्यत्र नजः पर्युदासार्थकत्वादचक्षुर्दर्शनपदेन मानसदर्शनमेव प्राह्मम्, अप्राप्यकारित्वेन मनस एव चक्षुःसदृशत्वान प्राणदर्शनादीति । सर्वग्रप्यद्यते ।

# अवधिज्ञानमेवावधिद्दीनम् -

§ १६१. तथा च 'अवधिदर्शनमपि कथं सङ्गच्छते १, तस्य व्यञ्जनावप्रहाविषयार्थंग्राहि-त्वेऽपि व्यवहारतः प्रत्यक्षत्वाभावात्' इति शङ्कायाः – प्रत्यक्षपदस्य व्यवहारनिश्चयसाधार-णप्रत्यक्षार्थत्वात्, अवधिज्ञानस्य च नैश्चयिकप्रत्यक्षत्वाव्याहतेः – परिहारमभिप्रयन्नाह –

"जं अप्पुद्धा मावा ओहिण्णाणस्स होन्ति पचन्सा । तम्हा ओहिष्णाणे दंसणसहो वि उवउत्तो ॥" [सन्मति० २।२९]

११६२. स्पष्टा । उपयुक्तः रुज्धनिमित्तावकाशः । एकस्पैव केवलोपयोगस्य द्व्यात्मकत्वम् −

§ १६३. केवलज्ञानेऽपीदं लक्षणमन्याहतमित्याह -

"जं अप्पुहे भावे जाणइ पासइ य केवली नियमा । तम्हा तं नाणं दंसणं च अविसेसओ सिद्धं ॥" [ सन्मति० २।३० ]

§ १६४. यतोऽस्पृष्टान् भावान्त्रियमेनाऽवश्यतया केवली चक्षुष्मानिव पुरःस्थितं जानाति पश्यति चोभयप्राधान्येन, तस्मात्तत्केवलज्ञानं दर्भनं चाविशेषत उभयाभिधाननिमित्तस्या-विशेषात् सिद्धम् । मनःपर्यायज्ञानस्य तु व्यञ्जनावग्रहाविषयार्थकप्रत्यक्षन्वेऽपि बाह्यविषये व्यभिचारेण स्वप्राह्यतावच्छेद्कावच्छेदेन प्रत्यक्षत्वाभावान्त्र दर्शनत्वमिति निष्कर्षः ।

११६५. अत्र यद्वीकाकृता 'प्रमाणप्रमेययोः सामान्यविशेषात्मकत्वेऽप्यपनीतावरणे युगपदुमयस्वभावो बोधः, छश्वस्थाऽवस्थायां त्वपगतावरणत्वेन दर्शनोपयोगसमये झानो-पयोगाभावादप्राप्यकारिनयनमनःप्रभवाऽर्थावप्रहादि, मितझानोपयोगप्राक्काले चक्षुरच- श्रुर्द्शने, अवधिझानोपयोगप्राकाले चावधिदर्शनमाविभवति' इति व्याख्यातं तदर्धजरती- यन्यायमनुहरति, प्राचीनप्रणयमात्रानुरोधे श्रोत्रादिझानात् प्रागपि दर्शनाऽभ्युपगमस्या- वर्जनीयत्वात्, व्यञ्जनावप्रहार्थावप्रहान्तराले दर्शनानुपलम्भात्, तदिनदेशाच, असङ्क्षेय- सामयिकव्यञ्जनावप्रहान्त्यक्षणे "ताहे हुन्ति करे" [नन्दी० स्० १५] इत्यागमेनार्थावप्रहो- त्यत्तरेव मणनात्, व्यञ्जनावप्रहप्राकाले दर्शनपरिकल्पनस्य चात्यन्ताऽनुचितत्वात् । तथा सति तस्येन्द्रियार्थसिककर्षादपि निकृष्टत्वेनानुपयोगत्वप्रसङ्गाच, प्राप्यकारीन्द्रियज्ञान- मस्यले दर्शनानुपगमे चान्यत्रापि भिष्मतत्कल्पने न किश्चित्प्रमाणम्, 'नाणमपुट्टे' ईत्या- दिना झानादमेदेनैव दर्शनस्यात्रपतिपादनात् 'चक्षुविद्विषयाख्यातिः' इत्यादिस्तुतिर्ग्रन्थेक- वाक्यत्याऽपि तथेव स्वारसाच । स्वस्वस्वानोपयोगे दर्शनोपयोगत्वेन हेतुत्वे तु चक्षुष्येव

१ प्र०४४ पं०३१। २ व पर्यवसानं इत्यंता। ३ वित्त कारे आ सा। ४ व्योगप्रस<sup>०</sup> आ सामु। ५ वित्रवज्ञान<sup>०</sup> ता। ६ प्र०४४ पं०३०। ७ प्र०३९ पं०१५। ८ अन्येनापि तथैन ता।

दर्शनं नान्यत्रेति कथं श्रद्धेयम् १ । तस्माच्छ्रीसिद्धसेनोपज्ञनच्यमते न कुत्राऽपि ज्ञाना-दर्शनस्य कालमेदः । किन्तु स्वग्राद्यतावच्छेदकावच्छेदेन व्यञ्जनावग्रहाऽविषयीकृतार्थ-प्रत्यक्षत्वमेव दर्शनमिति फलितम् ।

§ १६६. यदि च चाक्षुषादाविष ज्ञानसामग्रीसामर्थ्यग्राद्यवर्तमानकालाद्यंशे मितिमात्राद्यंशे च न दर्शनत्वव्यवहारस्तदाऽविषयताविशेष एव दर्शनत्वम् । स च क्रचिदंशे ।
योग्यताविशेषजन्यताऽवच्छेदकः, क्रचिच भावनाविशेषजन्यताऽवच्छेदकः, केवले च
सर्वाशे आवरणक्षयजन्यताऽवच्छेदक इति प्रतिपत्तव्यम् । न च 'अथेनव धियां विशेष
इति न्यायादर्थाऽविशेषे ज्ञाने विषयताविशेषाऽसिद्धः' इति शक्कनीयम्, अथेऽिष ज्ञानाजुरूपस्वभावपरिकल्पनात्, अर्थाऽविशेषेऽिष परः समृहालम्बनाद्विशिष्टज्ञानस्य व्यावृत्तये
प्रकारिताविशेषस्याऽभ्युपगमाच । न हि तस्य तत्र भासमानवैशिष्ट्यप्रतियोगिज्ञानत्वमेव "
निरूपकविशिष्टज्ञानत्व वक्तं शक्यम्, दण्डपुरुषसंयोगा इति समृहालम्बनेऽतिप्रसङ्गात् ।
न च भासमानं यद्वेशिष्ट्यप्रतियोगित्वं तद्वत् ज्ञानत्वमेव तथा, दण्डपुरुषसंयोगप्रतियोगित्वानुयोगित्वानीति ज्ञाने दण्डविशिष्टज्ञानत्वापत्तेः । न च स्वरूपतो भासमानित्याद्यक्ताविष निस्तारः, प्रतियोगित्वादेरतिरिक्तत्वे प्रकारित्वादेर्ज्ञानिष्ठस्य कल्पनाया एव
लघुत्वात् । अनतिरेके तु दण्डदण्डत्वादिनिर्विकंल्पकेऽिष दण्डादिविशिष्टज्ञानत्वापत्तेः । "

§१६७. एतेन खरूपतो भासमानेन वैशिष्ट्येन गर्भितलक्षणमप्यपास्तम्, संयुक्त-समवायादेः सम्बन्धत्वे खरूपत इत्यख दुर्वचत्वाच । तस्मात् पराभ्युपगतप्रकारिता-विशेषवदाकारविशेषः खाद्वादमुद्रयाऽर्थानुरुद्धस्तदननुरुद्धो वा ज्ञाने दर्शनशब्दव्यपदेश-हेतुरनाविलस्तत्समय एवाऽर्थज्ञानयोरविनिगमेनाऽऽकाराकारिभावस्वभावाविर्भावादित्येष पुनरस्माकं मनीषोन्मेषः ।

### समयान्तरोत्पादोक्तिः परतीर्थिकाभिप्राया-

§१६८. तस्माद्यार्त्मक एक एव केवलावनोध इति फलितं स्वमतग्रुपदर्शयति –

"साई अपज्जवसियं ति दो वि ते ससमयं इवइ एवम् ।

परतिस्थियवत्तवं च एगसमयंतरुप्पाओ ॥" [सन्मति० २।३१]

§१६९. साद्यपर्यविततं केवलिमिति हेतोई अपि ज्ञानदर्शने ते उभयशब्दवाच्यं म तिदिति यावत्। अयं च स्वसमयः स्वसिद्धान्तः । यस्त्वेकसमयान्तरोत्पादस्तयोर्भण्यते तत्परतीर्थिकशास्त्रम्, नाईद्रचनम्, नयाऽभिप्रायेण प्रवृत्तत्वादिति भावः।

## रुचिरूपं दर्शनमपि सम्यग्ज्ञानमेव-

§१७०. एवम्भूतवस्तुतत्त्वश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शनमपि सम्यग्ज्ञानिवशेष एव। सम्यग्द-र्शनत्वस्थाऽपि सम्यग्ज्ञानत्वव्याप्यजातिविशेषरूपत्वात्, विषयताविशेषरूपत्वाद्वेत्याह — "

१ मिति युक्तं। यदि आ सा। २ न हि भास॰ आ सा। ३ ॰योगिनो ज्ञा॰ ता। ४ ॰मेव विविध्य ज्ञान॰ आ सा। ५ ॰लं तिचिरूपकात् ज्ञानलामेव ता। ६ ॰ज्ञानापत्तेः आ । ७ ॰कल्पके दण्डाँ आ सा। ८ ॰तमक एव आ सामा। ९ भयं सा॰ ता।

"एवं जिणपण्णते सहहमाणस्स भावओ भावे । पुरिसस्साभिणिबोहे दंसणसहो हवइ जुत्तो ॥" [सन्मति० २।३२]

§ १७१. जिनप्रज्ञप्तभावविषयं समृहालम्बनं रुचिरूपं ज्ञानं मुख्यं सम्यग्दर्शनम् , तद्वासनोपनीतार्थविषयं घटादिज्ञानमपि भाक्तं तदिति तात्पर्यार्थः ।

# । समग्दर्शनस्य विशिष्टज्ञानत्वम् -

§ १७२. नतु सम्यग्ज्ञाने सम्यग्दर्शननियमवद्दर्शनेऽपि सम्यग्ज्ञाननियमः कथं न स्थात् १ इत्यत्राह –

''सम्मन्नाणे णियमेण दंसणं, दंसणे उ भयणिज्ञं। सम्मन्नाणं च इमं ति अत्थओ होइ उववण्णं॥" [सन्मति० २।३३]

§१७३. सम्यग्ज्ञाने नियमेन सम्यग्दर्शनैम्, दर्शने पुनर्भजनीयं विकल्पनीयम्।
सम्यग्ज्ञानं एकान्तरुचौ न सम्भवति, अनेकान्तरुचौ तु समस्तीति। अतः सम्यग्ज्ञानं
चेदं सम्यग्दर्शनं चेत्यर्थतः सामध्यदिकमेवोपपनं भवति। तथा च सम्यक्त्वमिव दर्शनं
ज्ञानविशेषरूपमेवेति निर्व्यूटम्।

# [ ग्रन्थकृत्प्रशस्तः । ]

§ १७४. प्राचां वाचां विम्रुखविषयोन्मेषस्क्षेमेश्विकायां, 15 येञ्ज्यानीभयमधिगता नव्यमार्गाऽनभिज्ञाः। तेषामेषा समयवणिजां सन्मतिग्रन्थगाथा. विश्वासाय स्वनयविपणिप्राज्यवाणिज्यवीथी ।। १ ।। भेदग्राहिच्यवहतिनयं संश्रितो मह्नवादी, पूज्याः प्रायः करणफलयोः सीम्नि शुद्धर्जस्त्रम् । 20 मेदोच्छेदोन्म्रखमधिगतः सङ्घहं सिद्धसेन-स्तसादेते न खद्ध विषमाः स्ररिपक्षास्त्रयोऽपि ॥ २ ॥ चित्सामान्यं पुरुषपदमाकेवलारूये विशेषे, तद्रुपेण स्फुटमभिहितं साद्यनन्तं यदेव । स्क्मेरंशैः क्रमवदिदमप्युच्यमानं न दुष्टं, 25 तत्त्वरीणामियमभिमता ग्ररूयगौणव्यवस्था ॥ ३ ॥ तमोऽपगमचिजनुःक्षणभिदानिदानोक्सवाः, श्रुता बहुतराः श्रुते नयविवादपक्षा यथा । तथा क इव विस्मयो भवतु स्रिपक्षत्रये, प्रधानपदवी थियां क ज दवीयसी दृश्यते ॥ ४ ॥ 30

९ ॰स्पादित्याह त । २ ॰र्शनं सम्यग्दर्शने आ **व मु**। ३ चेलार्थः सामध्येनेवोपपसं मु।

प्रसद्य सदसन्त्रयोर्न हि विरोधनिर्णायकं. विशेषणविशेष्ययोरिप नियामकं यत्र न । गुणाऽगुणविभेदतो मतिरपेक्षया स्थान्पदात् किमत्र भजनोर्जिते स्वसमये न सङ्गच्छते ॥ ५ ॥ प्रमाणनयसङ्गता खसमयेऽप्यनेकान्तधी-र्नयस्मयतदस्थतोस्रसदुपाधिकिमीरिता। कदाचन न बाधते सुगुरुसम्प्रदायक्रमं, समज्जसपदं वदन्त्युरुधियो हि सद्दर्शनम् ॥ ६ ॥ रहस्यं जानन्ते किमपि न नयानां हत्रधियो विरोधं भाषन्ते विविधबुधपक्षे बत खलाः । 10 अमी चन्द्राऽऽदित्यप्रकृतिविकृतिव्यत्ययगिराः. निरातङ्काः कुत्राऽप्यहह न गुणान्वेषणपराः ॥ ७ ॥ स्वादादस्य ज्ञानविन्दोरमन्दान्मन्दारद्रोः कः फलास्वादगर्वः । द्राक्षासाक्षात्कारपीयुषधारादारादीनां को विलासश्च रम्यः ॥ ८ ॥ गच्छे श्रीविजयादिदेवसुगुरोः खच्छे गुणानां गणैः, 15 त्रौढिं त्रौढिमधाम्नि जीतविजयाः त्राज्ञाः परामेयरुः । तत्सातीर्थ्यभूतां नयादिविजयप्राज्ञोत्तमानां शिग्न-स्तन्त्वं किश्चिदिदं यशोविजय इत्याख्याभृदाख्यातवान् ॥ ९ ॥ ॥ इति उपाध्यायश्रीयशोविजयगणिना रचितं ज्ञानबिन्दुप्रकरणम् ॥

९ °मेदते म° अप च । २ °गिरा गिरातकाः ता। जा• ७

अस्पाद्यां प्रमाद्यस्तानां चरणकरणहीनानाम् । अब्धी पोत इवेह प्रवचनरागः शुभोपायः ॥ न्यायालोके श्रीयशोविजयः।

स्वागमं रागमात्रेण द्वेषमात्रात् परागमम् । न श्रयामस्त्यजामो वा किन्तु मध्यस्थया दशा ॥

ज्ञानसारे श्रीयशोविजयः।

# ज्ञानबिन्दुप्रकरणस्य संपादककृतिटिप्पणानि ।

# ज्ञानबिन्दुमधीयानानुपकर्तुमलं भवेत्। तादृग्विचारसामग्री टिप्पणैरुपनीयते॥

Ŋ,

पृ० १. पं० ५. 'ख्यरावभासकः' - प्र० मी॰ मा॰ ए० १३० । न्यायकु० ए० १०५-१८९ । 5

पृ० १. पं० ८. 'केवल' — गुलना-'उभयावरणाईओ केवलवरणाणदंसणसहाबो' — विशेषा॰ गा॰ १३४१।

पृ० १. पं० १०. 'तं च स्वभावम्' - तुलना-''इह यशपि केवलकानावरणीयं कर्म ज्ञानलक्षणं गुणं सर्वोत्मना हन्तुं प्रवर्तते तथापि न तत् तेन समूलं हन्तुं शक्यते, तथाख-भावत्वात्'' - इत्यादि - कर्मप्र॰ ग॰ १० १० ८।

"इह केवलज्ञानावरणीयं कर्म ज्ञानलक्षणं गुणं सर्वोत्मना हन्तुं प्रवर्तते तथापि न तेन स समूल्घातं हन्तुं शक्यते तथास्त्रभावत्वात् । यथा अतिबहलेनापि जीमूतपटलेन दिनकर-रजनिकरकरनिकरितरस्कारेऽपि सर्वथा तत्प्रभा नावरीतुं शक्यते । अन्यथा प्रतिप्राणिप्रसिद्ध-दिनरजनीविभागाऽभावप्रसङ्गात् । उक्तं च —

# "सुडू वि मेघसमुदए, होइ पहा चन्दसराणं।"

ततः केवलज्ञानावरणीयेनावृतेऽपि सर्वात्मना केवलज्ञाने यः कोऽपि तद्गतमन्द्विशिष्ट-विशिष्टतरप्रभारूपो ज्ञानैकदेशो मतिज्ञानादिसंज्ञितः, तं यथायोगं मतिश्रुतावधिमनःपर्याय-ज्ञानावरणानि प्रन्ति, ततस्तानि देशघातीनि ।" पश्चसं । म॰ प्र० गा॰ १८ ए० १२६ ।

पू० १. पं० ११. 'सञ्बजीवाणं' — "इयमत्र भावना — निविडनिविडतरमेघपटलैराच्छा-दितयोरिप सूर्याचन्द्रमसोर्नेकान्तेन तत्प्रभानाशः संपद्यते, सर्वस्य सर्वथा खभावापनयनस्य " कर्तुभशक्यत्वात् । एवमनन्तानन्तैरिप ज्ञानदर्शनावरणकर्मपरमाणुभिरेकैकस्यात्मप्रदेशस्या-ऽऽवेष्ठितपरिवेष्ठितस्यापि नैकान्तेन चैतन्यमात्रस्याप्यभावो भवति ततो यत् सर्वजघन्यं तन्मतिश्चतात्मकम् अतः सिद्धोऽश्वरस्यानन्ततमो भागो नित्योद्धादितः।" नन्दी० म॰ १०२० ६८।

वुलना - ''हवदि हु सञ्वजहण्णं णिचुग्घाडं णिरावरणं ।'' - गोम॰ जी॰ गा॰ ३९९

पृ० १. पं० १७. 'शास्त्रार्थत्वात्' - "ननु कथमसंभवो यावता मतिक्ञानादीनि खखा-वरणक्षयोपशमेऽपि प्रादुष्ण्यन्ति, ततो निर्मूछखखावरणविखये तानि सुतरां भविष्यन्ति, चारित्रपरिणामवत् । उक्तं च -

> "आवरणदेसविगमे जाइ वि जायंति महसुयाईणि । आवरणसव्यविगमे कह ताइ न होति जीवस्स ॥"

उच्यते — इह यथा जात्रस्य मरकतादिमणेर्मलोपदिग्धस्य यावन्नाद्यापि समूलमलापगम-स्तावद् यथा यथा देशतो मलविलयः तथा तथा देशतोऽभिन्यक्तिरुपजायते। सा च किन्दिकदाचित् कथिक्चत् भवतीत्यनेकप्रकारा, तथा आत्मनोऽपि सकलकालकलापावलिन्न-निखिलपदार्थपरिच्छेदकरणेकपारमार्थिकस्वरूपस्थाप्यावरणमलपटलतिरोहितस्वरूपस्य यावत् नाद्यापि निखिलकर्ममलापगमः तावद्यथा यथा देशतः कर्ममलोच्छेदः तथा तथा देशतः तस्य विश्वप्रिरुज्जन्मते। सा च कन्दित्कदाचित् कथिक्चिदित्यनेकप्रकारा। उक्तं च —

### "मलविद्धमणेर्व्यक्तिर्यथानेकप्रकारतः । कर्म्मविद्धात्मविज्ञप्तिस्तथाऽनेकप्रकारतः ॥"

सा चानेकप्रकारता मतिश्वतादिभेदेनावसेया । ततो यथा मरकतादिमणेरशैषमलापगम
। संभवे समस्तास्पष्टदेशव्यक्तिव्यवच्छेदेन परिस्फुटरूपैकाभिव्यक्तिरूपजायते तद्वदात्मनोऽपि

क्रानदर्शनचारित्रप्रभावतो निःशेषावरणप्रहाणादशेषज्ञानव्यवच्छेदेनेकरूपा अतिस्फुटा सर्व
वस्तुपर्यायसाक्षात्कारिणी विज्ञप्तिरुक्षसति । तथाचोक्तम् —

"यथा जात्यस्य रत्नस्य निःशेषमलहानितः । स्फुटैकरूपाभिन्यक्तिविंज्ञप्तिस्तद्वदात्मनः ॥"

ततो मत्यादिनिरपेक्षं केवलज्ञानम्। """

ननु सकलमपि इदं ज्ञानं ज्ञात्येकस्वभावं ततो ज्ञात्येकस्वभावत्वाविशेषे किंकृत एष आभिनिबोधकादिभेदः ?।

क्रेयभेदकृत इति चेत्-तथाहि - वार्तमानिकं वस्तु आभिनिवोधिकज्ञानस्य क्रेयम्; त्रिकालसाधारणः समानपरिणामो ध्विनगोंचरः श्रुतज्ञानस्य; रूपिद्रव्याण्यवधिज्ञानस्य; मनोद्रव्याणि मनःपर्यायज्ञानस्य; समस्तपर्यायान्वितं सर्वं वस्तु केवलज्ञानस्य। तदेतदसमी-चीनम्। एवं सित केवलज्ञानस्य भेदबाहुल्यप्रसक्तेः। तथाहि - क्रेयभेदात् ज्ञानस्य भेदः। यानि च क्रेयानि प्रत्येकमाभिनिवोधिकादिज्ञानानामिष्यन्ते तानि सर्वाण्यपि केवलज्ञानेऽपि विद्यन्ते, अन्यथा केवलज्ञानेन तेषामप्रहणप्रसङ्गात्, अविषयत्वात् । तथा च सित केव-लिनोऽप्यसर्वज्ञत्वप्रसङ्गः, आभिनिवोधिकादिज्ञानचतुष्टयविषयजातस्य तेनाऽप्रहणात् । न मितदिष्टमिति

अथोच्येत — प्रतिपत्तिप्रकारभेदतः आभिनिनोधिकादिभेदः । तथाहि — न यादृशी प्रति-पत्तिराभिनिनोधिकज्ञानस्य तादृशी श्रुतज्ञानस्य किन्तु अन्यादृशी । एवमवध्यादिज्ञानानामपि प्रतिपत्तन्यम् । ततो भवस्येव प्रतिपत्तिभेद्तो ज्ञानभेदः । तदृष्ययुक्तम् । एवं सति एकस्मि-स्नपि ज्ञानेऽनेकभेदप्रसक्तेः । तथाहि — तत्तदेशकालपुरुषस्वरूपभेदेन विविच्यमानमेकैकं ज्ञानं अप्रतिपत्तिप्रकारानन्त्यं प्रतिपद्यते । तन्नेषोऽपि प्रसः श्रेयान् ।

स्यादेतत् — अस्त्यावारकं कर्म, तश्चानेकप्रकारम् । ततः तद्भेदात् तदावार्यं झानमप्य-नेकतां प्रतिपद्यते । झानावारकं च कर्म पञ्चधा, प्रझापनादौ तथाभिधानात् । ततो झानमपि पञ्चधा प्ररूपते । तदेतदतीव युक्त्यसङ्गतम् । यत आवार्योपेक्षमावारकम्, अत आवार्य-भेदादेव तद्भेदः । आवार्यं च झप्तिरूपापेक्षया सकलमपि एकरूपं, ततः कथमावारकस्य अपञ्चरूपता ? । येन तद्भेदात् झानस्यापि पञ्चविधो भेदः उदीर्येत ।

10

अथ खभावत एवाभिनिबोधिकादिको ज्ञानस्य भेदो, न च खभावः पर्यनुयोगमश्रुते । न खलु किं दहनो दहित नाकाशमिति कोऽपि पर्यनुयोगमाचरित । अहो ! महती महीयसो भवतः शेमुषी । ननु यदि खभावत एव आभिनिबोधादिको ज्ञानस्य भेदः, तिई भगवतः सर्वज्ञत्वहानिप्रसङ्गः । तथाहि — ज्ञानमात्मनो धर्मः । तस्य चाभिनिबोधादिको भेदः खभावत एव व्यवस्थितः श्लीणावरणस्थापि तद्भावप्रसङ्गः । सित च तद्भावे अस्मादृशस्थेव भगवतोऽपि । असर्वज्ञत्वमापद्यते । केवलज्ञानभावतः समस्तवस्तुपरिच्छेदान्नासर्वज्ञत्वमिति चेत् । ननु यदा केवलोपयोगसंभवस्तदा तस्य भवतु भगवतः सर्वज्ञत्वं यदा तु आभिनिबोधिकादि-ज्ञानोपयोगसंभवः तदा देशतः परिच्छेदसंभवात् अस्मादृशस्थेव तस्यापि बलादेवासर्वज्ञत्व-मापद्यते । न च बाच्यम् — तस्य तदुपयोग एव न भविष्यति, आत्मखभावत्वेन तस्थापि कमेणोपयोगस्य निवारियतुमशक्यत्वान्, केवलज्ञानान्तरं केवलदर्शनोपयोगवत् । ततः । केवलज्ञानकाले सर्वज्ञत्वं शेपज्ञानोपयोगकाले चासर्वज्ञत्वमापद्यते । तत्र विरुद्धमतोऽनिष्ट-मिति । आह च —

"नत्तेगसहावत्ते आभिणिबोहाइ किंकओ भेदो। नेयिवसेसाओ चे न सव्वविसअं जओ चरिमं।। अह पिंडवित्तिविसेसा नेगंमि अणेगभेयभावाओ। आवरणिवभेओ वि हु सभावभेयं विणा न भवे।। तिम्म य सइ सव्वेसिं खीणावरणस्स पावई भावो। तद्धम्मत्ताउ चिय जुत्तिविरोहा स चाणिहो॥। अरहावि असव्वन्न् आभिणिबोहाइभावओ नियमा। केवलभावाओ चे सव्वण्णू नणु विरुद्धमिणं॥"

तसाद् इदमेव युक्तियुक्तं पश्यामो यदुतावग्रहज्ञानादारभ्य यावदुत्कर्षप्राप्तं परमावधि-ज्ञानं तावत् सकलमप्येकम्, तचासकलसंज्ञितम्, अशेपवस्तुविषयत्वाभावात् । अपरं च केवलिनः। तच सकलसंज्ञितमिति द्वावेव भेदौ। उक्तं च —

> "तम्हा अवग्गहाओ आरब्भ इहेगमेव नाणं ति । जुत्तं छउमस्सासकलं इयरं च केवलिणो ॥"

अत्र प्रतिविधीयते । तत्र यत्तावदुक्तं — 'सकलमपीदं ज्ञानं ज्ञस्येकस्वभावत्वाविशेषे किंकृत एष आभिनिबोधादिको भेद इति तत्र ज्ञस्येकस्वभावता किं सामान्यतो भवता अभ्यु- पगम्यते विशेषतो वा ?। तत्र न तावदादाः पक्षः श्लितिमाधत्ते सिद्धसाध्यतया तस्य वाध- कत्वायोगात् । बोधस्वरूपसामान्यापेक्षया हि सकलमपि ज्ञानमस्माभिरेकमभ्युपगम्यत एव । ततः का नो हानिरिति । अथ द्वितीयपक्षः । तद्युक्तम् । असिद्धत्वात् । न हि नाम विशे- अषतो विज्ञानमेकमेवोपलभ्यते प्रतिप्राणि स्वसंवेदनप्रत्यक्षेणोत्कर्पापकर्षदर्शनात्, अथ यग्नु- त्कर्षापकर्षमात्रभेददर्शनात् ज्ञानभेदः तर्हि तावुत्कर्पापकर्षो प्रतिप्राणि देशकालाद्यपेक्षया शतसहस्रशो भिष्यते । ततः कथं पञ्चरूपता ?। नैष दोषः । परिस्थूरनिमित्तभेदतः पञ्चधात्वस्य प्रतिपादनात् । तथाहि —

15

सकल्यातिक्षयो निमित्तं केवल्कानस्य । मनःपर्यायक्वानस्य तु आमर्षेषध्यादिल्ब्ध्युपेतस्य प्रमादलेशेनापि अकलङ्कितस्य विशिष्टो विशिष्टाध्यवसायानुगतोऽप्रमादः 'तं संजयस्स सब्व-पमायरिहतस्स विविहरिद्धिमतो' इति वचनप्रामाण्यात् । अवधिज्ञानस्य पुनः तथाविधा- निन्द्रियस्तिपद्रव्यसाक्षाद्वगमनिबन्धनक्षयोपशमविशेषः, मतिश्रुतज्ञानयोस्तु लक्षणभेदादिकं तश्चामे वक्ष्यते । उक्तं च —

''नत्तेगसहावत्तं ओहेण विसेसओ पुण असिद्धं। एगंततस्सहावत्तणओ कह हाणिवृह्ढीओ ॥ जं अविचलियसहावे तत्ते एगंततस्सहावत्तं। न य तं तहोवलद्धा उक्तरिसावगरिसविसेसा ॥ तम्हा परिथूराओ निमित्तभेयाओ समयसिद्धाओ । उववित्तसंगओ चिय आभिणिबोहाइओ भेओ ॥ घाइक्सओ निमित्तं केवलनाणस्स वित्रओ समए। मणपज्जवनाणस्स उ तहाविहो अप्पमाओ ति ॥ ओहिनाणस्स तहा अणिदिएसुं पि जो स्थोवसमो। महसुयनाणाणं पुण लक्क्लणभेयादिओ भेओ॥"

यद्प्युक्तम् – 'क्नेयभेदकृतमित्यादि' तद्प्यनभ्युपगमितरस्कृतत्वाद् दूरापास्तप्रसरम् । न हि वयं क्नेयभेदमात्रतो ज्ञानस्य भेदमिच्छामः । एकेनाप्यवमहादिना बहुबहुविधवस्तुमहणो-पलम्भात् ।

यद्पि च प्रत्यपादि — 'प्रतिपत्तिप्रकारभेद्कृत' इत्यादि तद्पि न नो बाधामाधातुमलम् ।

" यतस्ते प्रतिपत्तिप्रकाराः देशकालादिभेदेनानन्त्यमपि प्रतिपद्यमाना न परिस्थूरनिमित्तभेदेन
व्यवस्थापितानाभिनिबोधिकादीन् जातिभेदानतिकामन्ति । ततः कथमेकस्मिन् अनेकभेदभावप्रसङ्घः ? । उक्तं च —

"न य पडिवत्तिविसेसा एगंमि य णेगभेयभावे वि । जं ते तहा विसिट्टे न जाइमेए विलंघेड ॥"

 आवरिजा तेणं जीवो अजीवत्तणं पाविजा" इत्यादि वक्ष्यमाणप्रवचनप्रामाण्यात्। ततः तस्य केवल्रज्ञानावरणावृतस्य घनपटलाच्छादितस्येव सूर्यस्य यो मन्दः प्रकाशः सोऽपान्तरा-लावस्थितमतिज्ञानाद्यावरणश्चयोपश्चमभेदसम्पादितं नानात्वं भजते। यथा घनपटलावृतसूर्य-मन्दप्रकाशोऽपान्तरालावस्थितकटकुड्याद्यावरणविवरप्रदेशभेदतः ?। स च नानात्वं श्चयो-पश्मानुरूपं तथा तथा प्रतिपद्यमानः स्वस्वश्चयोपश्मानुसारेणाभिधानभेदमश्चते। यथा मतिज्ञानावरणश्चयोपश्मजनितः स मन्दप्रकाशो मतिज्ञानं, श्चतज्ञानावरणश्चयोपश्मजनितः श्चतज्ञानमित्यादि। ततः आत्मस्वभावभूता ज्ञानस्थाभिनिबोधिकादयो भेदाः। ते च प्रव-चनोपद्शितपरिस्थूरिनिमत्तभेदतः पञ्चसङ्ख्याः। ततस्तदपेश्चमावारकमपि पञ्चधोपवर्ण्यमानं न विरुध्यते। न चैवमात्मस्वभावभूतत्वे श्लीणावरणस्थापि तद्भावप्रसङ्गः। यत एते मति-ज्ञानावरणादिश्चयोपश्चमरूपोपाधिसम्पादितसत्ताकाः। यथा सूर्यस्य घनपटलावृतस्य मन्द- ॥ प्रकाशभेदाः कटकुड्याद्यावरणविवरभेदोपाधिसम्पादिताः। ततः कथं ते तथारूपश्चयोपश्मान्भावे भवितुमहन्ति ?। न खलु सकलघनपटलकटकुड्याद्यावरणापगमे सूर्यस्य ते तथारूपा मन्दप्रकाशभेदाः भवन्ति। उक्तं च —

### "कडविवरागयिकरणा मेहंतरियस्स जह दिणेसस्स । ते कडमेहावगमे न होंति जह तह इमाइं पि ॥"

ततो यथा जन्माद्यो भावा जीवस्थात्मभूताः अपि कर्मोपाधिसम्पादितसत्ताकत्वात् तद्-भावे न भवन्ति, तद्वदाभिनिवोधिकाद्योऽपि भेदा ज्ञानस्थात्मभूता अपि मतिज्ञानावरणादि-कर्मक्षयोपशमसापेक्षत्वात् तद्भावे केविलनो न भवन्ति, ततो नासर्वज्ञत्वदोषभावः । उक्तं च —

> "अमिह छउमत्थधम्मा जम्माईया न होंति सिद्धाणं इय केवलीणमाभिणिबोहाभावम्मि को दोसो ॥ इति ।"

नन्दी॰ म॰ पृ॰ ६६ A। पञ्च॰ म॰ प्र॰ पृ॰ १८ A।

पृ० १ पं० २२ 'सुहुवि' - उलना - ''सुहुवि मेहसमुदए होति पभा चन्दसूराणं।'

पृ० २ पं० ५ 'ये तु चिन्मात्राश्रय' — वेदान्तग्रन्थेपु अज्ञानाश्रयत्वविषयकं मुख्यतया क्ष्म सतद्वयं दृश्यते । अज्ञानं ब्रह्माश्रितमेवेति एकम्, जीवाश्रितमेव तत् इत्यपरम् । सर्वज्ञात्म- मुनिना स्वकीये संक्षेपशारीरकवार्तिके प्रथमं मतं समर्थितम् । द्वितीयं तु मण्डनमिश्रीयत्वेन निर्दिश्य तेनैव तत्रैव वार्तिके निरस्तम् । समर्थनपरा कारिका( १.३१९ )चेयम् —

"आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला। पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः॥"

निरासपरा (२. १७४) चेयम् -

''जीवन्युक्तिगतो यदाह भगवान् सत्संप्रदायप्रशुः । जीवाज्ञानवचः तदीद्युचितं पूर्वापरालोचनात् ॥

## अन्यत्रापि तथा बहुश्रुतत्रचः पूर्वीपरालोचनात् । नेतव्यं परिहृत्य मंडनवचः तद्भ्यन्यथा प्रस्थितम् ॥"

अस्याः कारिकायाष्टीकायां स्पष्टमेव मण्डनमतं निर्दिष्टम् । तथाहि -

"कथं तर्हि मण्डनमिश्रादयो जीवस्थाझानाश्रयत्वमभिद्धः इत्याशङ्क्य तद्धि मतान्तरं । भाष्यकारीयमतं तन्नेत्याह - 'परिहृत्येति' - मण्डनवचो नोक्ताशयेन वर्णनीयम्।"

प्रकाशात्मयतिनामा विवरणाचार्येण सर्वज्ञात्ममुनिसमार्थेतोऽज्ञानस्य ब्रह्माश्रयत्वपश्च उपपादितः निरस्तद्य तस्य जीवाश्रितत्वपश्चः ।

वाचस्पतिमिश्रेण तु मण्डनमिश्रीयत्वेन सर्वज्ञात्ममुनिनिरस्त एव अज्ञानस्य जीवाश्रयत्व-पक्षः स्वकीयायां भामत्यां भाष्यव्याख्याप्रसङ्गन वर्णितः । अत एव अज्ञानस्य ब्रह्माश्रयत्व-10 पक्षः विवरणाचार्यप्रस्थानत्वेन, तस्य च जीवाश्रयत्वपक्षः वाचस्पतिप्रस्थानत्वेन वेदान्तपरं-परायां व्यवह्वियमाणो दृश्यते । इममेव व्यवहारमाश्रित्य प्रनथकारेण उक्तपक्षद्वयं क्रमशः विवरणाचार्यमतत्वेन वाचस्पतिमतत्वेन च निर्दिश्य अत्र ब्रन्थं समालोचितम् —

विवरणाचार्यकृतं स्वमतोपपादनं चेत्थम् -

"ननु किमाश्रयेयमविद्या। न तावदन्तः करणविशिष्टस्वरूपाश्रया प्रमाणाभावात्। ननु
अहमज्ञ इति प्रतिभास एव विशिष्टाश्रयत्वे प्रमाणम् नाहमनुभवामीत्यनुभवस्यापि चैतन्यप्रकाशस्य विशिष्टाश्रयत्वप्रसङ्गात्। ननु यथा अयो दहतीति दग्धृत्वायसोरेकाप्निसंबंधात्
परस्परसंबंधावभासः तथानुभवान्तः करणयोरेकात्मसंबंधात्तथावभासो नान्तः करणस्यानुभवाश्रयत्वादिति चेत्। एवमज्ञानान्तः करणयोरेकात्मसंबन्धादहमज्ञ इत्यवभासो नान्तः करणस्याज्ञानसंबन्धादिति तुल्यम्। प्रतीतेरन्यथासिद्धौ परस्परसंबन्धकल्पनायोगादात्मनि अविद्यास्वन्धस्य सुषुप्तेषि संप्रतिपन्नत्वाच । अथ स्वरूपमात्राश्रयत्वानुपपत्तिविशिष्टाश्रयत्वं कल्प्यत्
इति चेत्। न। विशिष्टेऽपि स्वरूपसंबन्धस्य विद्यमानत्वाज्ञडस्य चाज्ञानाश्रयत्वे भ्रान्तिसम्यग्ज्ञानयोरि तदाश्रयत्वप्रसंगात्। ननु स्वरूपेऽपि ब्रह्मण्यनुपपत्तिस्तुल्या। सत्यम्।
अनुपपन्नद्वयाश्रयत्वकल्पनाद्वरं संप्रतिपन्नस्वरूपाश्रयत्वोपादानम्, मोक्षावस्थासंबन्धिन एव
संबन्धाश्रयत्वात्।

अत्र कश्चिदन्तः करणस्यैवाज्ञानमिति जल्पति । स वक्तव्यः किमात्मा सर्वज्ञः किंचिङ्को वेति । किंचिङ्कत्वे कदाचित् किंचिन्न जानातीति विषयानवन्नोधस्त्वयैवात्मनो दर्शितः । अथात्रहणमिध्याज्ञानयोरात्माश्रयत्वेषि भावरूपाज्ञानमन्तः करणाश्रयमिति । किं तत् । ज्ञानादन्यचेदज्ञानम् । काचकामलादीनामप्यज्ञानत्वात्र विवादः । अथ ज्ञानविरोधीति । न, भिन्नाश्रययोर्ज्ञानावायोरेकविषययोरपि विरोधित्वादर्शनात् । करणाश्रयमज्ञानं कर्जाश्रय- ज्ञानेन विरुध्यत इति चेत् । न । प्रमाणाभावात् । पुरुषान्तरसुषुप्तौ च तदीयेनान्तः करणेन लीयमानेन करणभूतेन तिन्निमत्तकर्मानुमानेषि तदीयान्तः करणाज्ञाननिवृत्त्यदर्शनात् आन्ति-विमित्तदोषत्वात् काचादिवत् करणाश्रयमज्ञानमिति चेन्न, चश्चरादावषि प्रसंगात् ।

ज्ञा० ८

सादित्वात्तेषामनाद्यज्ञानाश्रयत्वानुपपत्तिरिति चेत् । अन्तःकरणेपि तुस्यम् । सत्कार्यवादाश्र-यणात्र साद्यन्तःकरणमिति चेत् । चक्षुरादावपि तुस्यम् । अतो न तदनाद्यज्ञानाश्रयमिति । अनृतनीहारादिशब्दैश्च प्राप्तज्ञानामप्रहणवतां चेतनानामेवावृतत्वाभिधानात्रान्तःकरणा-श्रयमज्ञानं किन्तु चैतन्याश्रयमित्यस्रमतिविस्तरेण" — पंच ० विव ० ९० ४५-४६

#### वाचस्पतिकृतं स्वमतोपपादनं चेत्थम् -

''अनेन अन्तःकरणाद्यविच्छन्नः प्रत्यगात्मा इदमनिद्रूषः चेतनः कर्ता भोक्ता कार्य-कारणाऽविद्याद्वयाधारः अहङ्कारास्पदं संसारी सर्वानर्थसंभारभाजनं जीवात्मा इतरेतराध्या-सोपादानः तदुपादानश्च अध्यासः इत्यनादित्वाद् बीजाङ्कुरवत् नेतरेतराश्रयत्वमित्युक्तं भवति।'' भामती १०४५

"नाऽविद्या ब्रह्माश्रया, किन्तु जीवे । सा तु अनिर्वचनीया इत्युक्तम्, तेन नित्यशुद्धमेव ॥ ब्रह्म ।" भामती ए॰ १२६

विद्यारण्यस्वामिना स्वकीये विवरणप्रमेयसंप्रहे मंडनमिश्रीयं बाचस्पतिमिश्रवर्णितम् अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वपक्षं सविस्तरं निरस्यता प्रसंगात भास्करसम्मतम् अज्ञानस्य अन्तः-करणाश्रयत्वपक्षमपि निरस्य सर्वज्ञात्ममुनिसम्मतः विवरणाचार्योपपादितश्र अज्ञानस्य ब्रह्मा-श्रयत्वपक्षः उपोद्वलितः । तद्यथा – ''यद्यप्यसावविद्या चिन्मात्रसंबन्धिनी जीवब्रह्मणी विभ- ! जते तथापि ब्रह्मस्वरूपमुपेक्ष्य जीवभाग एव पक्षपातिनी संसारं जनयेद् यथा मुखमात्र-संबन्धि द्र्पणादिकं विम्बप्रतिबिम्बों विभन्य प्रतिबिम्बभाग एवातिशयमाद्धाति तद्वत् । नन्वहमज्ञ इत्यहङ्कारविशिष्टात्माश्रितमज्ञानमवभासते न चिन्मात्राश्रितमिति चेत् मैवम् । यद्द-दयो दहतीत्यत्र दुग्धृत्वायसोरेकामिसंबन्धान् परस्परसंबन्धावभासः तद्वद्ज्ञानान्तःकरणयो-रेकात्मसंबन्धादेव सामानाधिकरण्यावभासो न त्वन्तःकरणस्याज्ञानाश्रयत्वात् । अन्यथाऽवि- 10 द्यासंबन्धे सत्यन्तःकरणसिद्धिरन्तःकरणविशिष्टे चाविद्यासंबन्ध इति स्यादन्योन्याश्रयता । न चान्तःकरणमन्तरेणाविद्यासंबन्धो न दृष्टचरः सुषुप्रे संमतत्वात् । अथासङ्गस्य चैतन्यस्या-श्रयत्वानुपपत्तेर्विशिष्टाश्रयत्वं कल्प्यत इति चेत्, तदाप्यन्तःकरणचैतन्यतत्संबन्धानामेव विशिष्टत्वे चेतन्यस्याश्रयत्वं दुर्वारम् । अन्यदेव तेभ्यो विशिष्टमिति चेत् तथापि जडस्य तस्य नाज्ञानाश्रयत्वम् । अन्यथा भ्रान्तिसम्यग्ज्ञानमोक्षाणामपि जडाश्रयत्वप्रसङ्गात् , अज्ञानेन ध सहैकाश्रयत्वनियमात् । न च चेतन्यस्य काल्पनिकेनाश्रयत्वेन वास्तवं असङ्गत्वं विहन्यते । अतश्चिनमात्राश्रितमञ्चानं जीवपक्षपातित्वाज्जीवाश्रितमित्युच्यते ।

यस्तु भास्करोऽन्तःकरणस्यैवाज्ञानाश्रयत्वं मन्यते तस्य तावदात्मनः सदा सर्वज्ञत्वमतु-भविकद्धम् । असर्वज्ञत्वे च कदाचित् किंचित्र जानातीत्यज्ञानमात्मन्यभ्युपेयमेव । अथा-महणमिध्याज्ञानयोरात्माश्रयत्वेऽपि भावरूपमज्ञानमन्तःकरणाश्रयमिति मन्यसे तदापि । ज्ञानादन्यचेदज्ञानं काचकामलायेव तत्स्यात् । अथ ज्ञानविरोधि तत्र । आत्माश्रितज्ञानेनान्तः-करणाश्रितस्याज्ञानस्य विरोधासंभवात् । एकस्मित्रपि विषये देवदत्तनिष्ठज्ञानेन यज्ञदत्तनिष्ठा-ज्ञानस्यानिवृत्तेः । अन्यत्र भिन्नाश्रययोरविरोधेऽपि करणगतमज्ञानं कर्तृगतज्ञानेन विकथ्यत

15

इति चेन्न । यह्नद्त्तोऽयम् अन्तःकरणलयद्देत्वदृष्टवान् सुषुप्तौ लीयमानान्तःकरणत्वादिसनु-मातिर देवदत्ते स्थितेनानेन ज्ञानेनानुमितिकरणभूते सुषुप्तयङ्गदत्तान्तःकरणे स्थितस्याङ्गान-स्थानिष्टत्तेः । ज्ञातृसंविध्यन्तःकरणे स्थितस्य निष्टृत्तिरस्त्येवेति चेद्, न । अज्ञानस्थान्तः-करणगतत्वे मानाभावात् । विमतं करणगतं भ्रान्तिनिमित्तदोषत्वान् काचादिकवदिति चेत् । तिर्हं चक्षुरादिषु तत्त्रसञ्येत । सादित्वान् तेपामनाद्यज्ञानाश्रयत्वानुपपत्तिरिति चेत् , अन्तः-करणेऽपि तुल्यम् अतो नान्तःकरणाश्रयमञ्चानं कि त्वात्माश्रयम् । तदुक्तमाक्षेपपूर्वकं विश्वकृपाचार्यः—

"नन्वविद्या खयं ज्योतिरात्मानं ढोंकते कथम् । क्टस्थमद्वितीयं च सहस्रांशुं यथा तमः ॥ प्रसिद्धत्वादविद्यायाः साऽपह्वोतुं न शक्यते । अनात्मनो न सा युक्ता विना त्यात्मा तया न हि ॥" इति । तस्याश्चाविद्याया जीवनस्रविभागहेतुत्वं पुराणे अभिहितम् ।

> "विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥" इति ।"

> > विव• प्र• प्र• ४८.४९

मधुसूदनसरस्वती तु अद्वैतसिद्धौ उक्तं पश्चद्वयमि सविस्तरं समर्थयते । तद्यथा — "अविद्याया आश्रयस्तु शुद्धं ब्रह्मैव । तदुक्तम् —

> "आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला। पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः॥" इति।

दर्गणस्य मुखमात्रसंबन्वेपि प्रतिमुखे मालिन्यवन प्रतिबिन्वे जीवे संसारः, न बिन्वे ब्रह्मणि, उपाधेः प्रतिबिन्वपक्षपातित्वान् । ननु कथं चैतन्यमज्ञानाश्रयः तस्य प्रकाश-स्वरूपत्वात् तयोश्च तमःप्रकाशविद्वरुद्धसमावत्वादिति चेन्न, अज्ञानविरोधि ज्ञानं हि न चैतन्यमात्रम्, किन्तु वृत्तिप्रतिबिन्वितम् तच नाविद्याश्रयः यच्चाविद्याश्रयः तच नाज्ञान-विरोधि । न च तिर्दे शुद्धचितोऽज्ञानविरोधित्वामावे घटादिवद्प्रकाशत्वापत्तिः वृत्त्यव-वेतन्यमा एवाज्ञानविरोधित्वान् स्वतस्तृणत्लादिमासकस्य सौरालोकस्य सूर्यकान्तावच्छेदेन स्वमास्यतृणत्लादिदाहकत्ववत् स्वतोऽविद्यातत्कार्यमासकस्य चैतन्यस्य वृत्त्यवच्छेदेन तद्दाह्-कत्वात् ।

ननु अहमझ इति धर्मिमाहकेण साक्षिणा अहङ्काराश्रितत्वेनाज्ञानस्य महणात् वाधः, न च स्थोल्याश्रयदेहैक्याध्यासादहं स्थूल इतिवद्ज्ञानाश्रयचिदैक्याध्यासात् दग्धृत्वायसोरेकामि-अस्वन्धादयो दहतीतिवद्ज्ञानाहङ्कारयोरेकचिदैक्याध्यासाद्वा अहमज्ञ इति धीर्श्वान्तेति बाच्यम्, चितोऽज्ञानाश्रयत्वासिद्ध्या अन्योन्याश्रयादिति चेन्न, अहङ्कारस्याविद्याधीनत्वेन तद्नाश्रयत्या चित एवाज्ञानाश्रयत्वे सिद्धे अहमज्ञ इति प्रतीतेरैक्याध्यासनिबन्धनत्वेनावाधकत्वात् । न च अविद्याश्रयत्वादेवाहङ्कारोऽकल्पितोऽस्तु, कल्पित एव वा तदाश्रयत्वमस्तु अविद्यायामनुप-पत्तेरलङ्कारत्वादिति वाच्यम् । अहमर्थस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वेन दृश्यत्वेनाकल्पितत्वायोगात्। चिन्मात्राश्रितत्वं विना तद्गोचरचरमवृत्त्यनिवर्द्यत्वापातात्, खकल्पितस्य स्वाश्रितत्वेन स्वाश्रय-त्वायोगात् । नचाविद्यायामनुपपत्तिरलङ्कारः, अनुपपत्तिमात्रं नालङ्कारः, किन्तु सत्त्वादि-प्रापकयुक्तावनुपपत्तिः, अन्यथा वादिवचसोऽनवकाशापत्तेः ।" अद्वैत॰ ५० ५००।

"वाचस्पतिमिश्रेस्तु जीवाश्रितैवाऽविद्या निगद्यते । ननु — जीवाश्रिताविद्या तत्प्रतिबिम्बित-चैतन्यं वा तदवच्छिन्नचैतन्यं वा, तत्किल्पितभेदं वा जीवः, तथा चान्योन्याश्रय इति चेन्न, क्र किमयमन्योन्याश्रय उत्पत्तौ इप्तौ स्थितौ वा । नाद्यः, अनादित्वादुभयोः । न द्वितीयः, अज्ञानस्य चिद्रास्यत्वेऽपि वितेः स्वप्रकाशत्वेन तद्भास्यत्वात् । न तृतीयः, स किं परस्पराश्रितत्वेन वा परस्परसापेश्वस्थितिकत्वेन वा स्थात्। तन्न, उभयस्याप्यसिद्धेः अज्ञानस्य चिदाश्रयत्वे चिद्धीन-स्थितिकत्वेपि चिति अविद्याश्रितत्वतद्धीनस्थितिकत्वयोरभावात् । न चैवमन्योन्याधीनता-श्वतिः । समानकालीनयोरपि अवच्छेदावच्छेदकभावमात्रेण तदुपपत्तेः घटतद्वच्छिन्नाकाश- ॥ योरिव प्रमाणप्रमेययोरिव च । तदुक्तम् —

## ''स्वेनैव कल्पिते देशे च्योम्नि यद्वत्घटादिकम् । तथा जीवाश्रयाविद्यां मन्यन्ते ज्ञानकोविदाः ॥'' इति ।

एतेन यद्युत्पत्तिज्ञप्तिमात्रप्रतिबन्धकत्वेनान्योन्यापेक्षताया अदोषत्वं तदा चैत्रमैत्रादेर-न्योन्यारोहणाद्यापत्तिरिति निरस्तम्, परस्परमाश्रयाश्रयिभावस्थानङ्गीकारात् । न चेश्वरजीव- ।। योरीश्वरजीवकल्पितत्वे आत्माश्रयः जीवेशकल्पितत्वे चान्योन्याश्रयः, न च शुद्धा चित् कल्पिका तस्या अज्ञानाभावादिति वाच्यम् ; जीवाश्रिताया अविद्याया एव जीवेशकल्पकत्वे-नैतद्विकल्पानवकाशात् तस्माजीवाश्रयत्वेऽप्यदोषः ।" अर्द्धतः ए० ५८५ ।

सर्वज्ञात्ममुनिसमर्थितोऽज्ञानस्य ब्रह्माश्रयत्वपक्षः तदीयगुरुसुरेश्वराचार्यप्रणीतायां नैष्क-र्म्यसिद्धौ स्फुटं दृश्यते –

### "ऐकात्म्याप्रतिपत्तिर्या स्वात्मानुभवसंश्रया । साऽविद्या संसृतेर्गीजं तत्राशो सुक्तिरात्मनः ॥" नैष्क॰ १.७।

"एकोऽद्वितीयः आत्मा एकात्मा तस्य भावः ऐकात्म्यं तद्विपयाऽप्रतिपत्तिरैकात्म्याप्रति-पत्तिरित्यविद्याविपयो दर्शितः, सांप्रतमाश्रयोपि स एवत्याह — स्वात्मेति । स्वश्रासो आत्मा चेति स्वात्मा । स्वशन्देन आरोपितात्मभावान् अहंकारादीन् न्यावर्तयति । स्वात्मा चासा- अ वनुभवश्चेति स्वात्मानुभवः स एव आश्रयो यस्याः सा तथोकता ।" नैष्क॰ टी॰ १.७

"तबाज्ञानं स्वात्ममात्रनिमित्तं न संभवतीति कस्यचित् कस्मिश्चिद्विषये भवतीत्यभ्युपगन्तन्यम्। इह च पदार्थद्वयं निर्धारितम् — आत्मा अनात्मा च। तत्रानात्मनस्तावत् नाज्ञानेनाभिसंबन्धः। तस्य हि स्वरूपमेवाऽज्ञानं। न हि स्वतोऽज्ञानस्याऽज्ञानं घटते। संभवद्षि
अज्ञानस्वभावेऽज्ञानं कमतिशयं जनयेत्। न च तत्र ज्ञानप्राप्तिरस्ति येन तत्प्रतिषेधात्मकम- ॥
ज्ञानं स्यात्। अनात्मनश्चाज्ञानप्रसूतत्वात्। न हि पूर्वसिद्धं सत् तत्तो छब्धात्मछाभस्य
सेतस्यत आश्रयस्याश्रयि संभवति। तद्नपेश्चस्य च तस्य निस्त्वभावत्वात्। एतेभ्य एव
हेतुभ्यो नाऽनात्मविषयम्बानं संभवतीति प्राह्मम्। एवं तावन्नाऽनात्मनोऽज्ञानित्वं नापि
तद्धिषयमज्ञानम्। पारिशेष्यादात्मन एवास्त्वज्ञानं तस्याज्ञोऽस्भीत्यनुभवदर्शनात्। "सोहं

भगवो मद्मविदेवास्मि नात्मवित्" इति श्रुतेः । न चात्मनोऽज्ञानस्ररूपता तस्य चैतन्यमात्र-स्वाभाव्यादितशयश्च संभवित ज्ञानविपरिलोपो ज्ञानप्रप्तेश्च संभवस्तस्य ज्ञानकारित्वात् । न चाज्ञानकार्यत्वं कृटस्थात्मस्वाभाव्याद् , अज्ञानानपेश्वस्य चात्मनः स्वत एव स्वरूपसिद्धेर्युक्त-मात्मन एवाज्ञत्वम् । किं विपयं पुनस्तदात्मनोऽज्ञानम् । आत्मविषयमिति श्रूमः । नन्वात्म-। नोऽपि ज्ञानस्रहूपत्वादनन्यत्वाच्च ज्ञानप्रकृतित्वादिभ्यश्च हेतुभ्यो नैवाज्ञानं घटते । घटत एव । कथम् । अज्ञानमात्रनिमित्तत्वात् तद्विभागस्य सर्पात्मतेव रज्ञ्वाः । तस्मात्तदपनुत्तौ द्वैतानर्थाभावः । तद्यनोदश्च वाक्यादेव तत्पद्पदार्थाभिज्ञस्य ।' निक १.१।

पृ० २. पं० २४. 'तत्रैव प्रपश्चोत्पत्ति'—जगदुपादानत्वविषये मतद्वयं वाचस्पतिमिश्राभ्युपगतत्वेन व्यावर्ण्यमानं भिन्नभिन्नमन्थेषु दृश्यते – सिद्धान्तविन्दौ जीवस्य प्रपञ्चोपा॥ दानत्वं वाचस्पतिमिश्रमतत्वेन व्यावर्णितम् । सिद्धान्तलेशे तु ईश्वरस्य प्रपञ्चोपादानत्वं वाचस्पतिमिश्रेष्टत्वेन निरूपितम् ।

अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वविषयं वाचस्पतिमिश्राभ्युपगमं निरस्यता व्रन्थकारेण ऋमप्राप्तायां कोटौ वाचस्पतिमिश्रपक्षे जीवे प्रपञ्चोत्पत्तिप्रसङ्गरूपं दूपणं दत्तम् । इदं च व्रन्थकारदत्तं दूषणं वाचस्पतिमिश्राभ्युपगतत्वेन सिद्धान्तलेशवर्णितं प्रपञ्चस्य ईश्वरोपादानत्वपक्षमवलम्ब्यैव संगच्छते । न तु सिद्धान्तविन्दुवर्णितं प्रपञ्चस्य जीवोपादानत्वपक्षमवलम्ब्य । सिद्धान्त-विन्दुवर्णितपक्षाश्रयेण हि वाचस्पतिमतावलम्बनां जीवे प्रपञ्चोस्पत्तेरिष्टत्वेनानिष्टापादनरूपस्य प्रन्थकारदत्तप्रसङ्गस्य अशक्यावकाशत्वात् ।

सिद्धान्तबिन्दुसिद्धान्तलेशयोः प्रस्तुतोपयोगिनो पाठौ इत्थम् —

"अज्ञानविषयीकृतं चैतन्यमीश्वरः । अज्ञानाश्रयीभृतं च जीव इति वाचस्पतिमिश्राः । अश्विस्थ्य पक्षे अज्ञाननानात्वात् जीवनानात्वम् । प्रतिजीवक्ष प्रपञ्चभेदः । जीवस्थैव स्वाज्ञानोपहिततया जगदुपादानत्वात् । प्रत्यभिज्ञा चापि सादृश्यात् । ईश्वरस्य च सप्रपञ्च- जीवाविद्याधिष्ठानत्वेन कारणत्वोपचारादिति । अयमेव चावच्छेद्वादः ।" सिद्यान्तः २२७-२३२।

''वाचस्पतिमिश्रास्तु — जीवाश्रितमायाविषयीकृतं त्रहा स्वत एव जाड्याश्रयप्रपञ्चाकारेण विवर्तमानतयोपादानमिति मायासहकारिमात्रम् न कार्यानुगतं द्वारकारणमित्याहुः।" सिद्धान्त28 लेश १.२६ पृ० ७७।

"तस्मात्मिद्धं जीवाश्रितमायाविषयीकृतं ब्रह्म प्रपद्धाकारेण विवर्तमानतया उपादानमिति । उक्तं चारम्भणाधिकरणभाष्ये – मूलकारणमेव आन्त्यात् कार्यात् तेन तेन कार्याकारेण नटवत् सर्वव्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते इति ।

आन्त्यात् कार्योदिति अन्त्यकार्यपर्यन्तमित्यर्थः । नटो हि द्रष्टृभिरविज्ञातनिजरूप एव तत्तद्भिनेयासत्यरूपतां प्रतिपद्यते, एवं जीवैरविज्ञाततत्त्वं सद् ब्रह्मासत्यवियदादिप्रपद्धाकारतां तहारा व्यवहारविषयतां च प्रतिपद्यते इति भाष्यार्थः । अत्र नटदृष्टान्तोक्त्या वाचरपतिमतं भाष्याभिमतं निश्चीयते । सदुक्तं कल्पतरौ — "अज्ञाननटवद् ब्रह्म कारणं शंकरोऽब्रवीत् । जीवाज्ञानं जगद्धीजं जगौ वाचस्पतिस्तथा ॥" इति ।"

सिद्धान्तलेशटीका १.२६ पृ० ७८। शाखना० य० स्त० ८।

प्र० ३. पं० १०. 'महाभाष्यकारः'-

''सेसन्नाणावगमे सुद्ध्यरं केवलं जहा नाणं''— विशेषा॰ गा॰ १३२२। ''नाणं केवलवजं साई संतो खओवसमो''— विशेषा॰ गा॰ २०७९। ''सब्बावरणावगमे सो सदयो भवेज सरो व्य

''सव्वावरणावगमे सो सुद्धयरो भवेज सूरो व्व । तम्मयभावाभावादण्णाणित्तं न जुत्तं से ॥ एवं पगासमइओ जीवो छिद्दावभासयत्ताओ । किंचिम्मेत्तं भासइ छिद्दावरणपईवो व्व ॥ सुबहुयरं वियाणइ सुत्तो सव्विष्पद्दाणविगमाओ । अवणीयघरो व्य नरो विगयावरणपईवो व्व ॥"

विशेषा० गा० १९९९-२००१।

### पृ० ३. पं० १०. 'अत एव द्वितीया'-

"द्वितीयापूर्वकरणे प्रथमस्तान्त्रिको भवेत् ।" <sup>योगद</sup> १०।

"प्रथमः धर्मसन्याससंज्ञितः सामर्थ्ययोगः तात्त्विकः पारमार्थिको भवेत् क्षपकश्रेणि-योगिनः क्षायोपशमिकक्षान्त्यादिधर्मनिवृत्तेः " " " — योगद० टी॰ १०। यशो० द्वा० १९. १९,१२।

पृ० ३. पं० १२. 'मुक्तायनवस्थानम्' - "सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा! सिद्धा नो संजता, नो असंजता, नो संजतासंजता, नोसंजत-नोअसंजत-नोसंजतासंजता।" प्रज्ञापना अप १२ ।

"औपशमिकादिभव्यत्वाभावाश्चान्यत्र केवलसम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शन-सिद्धत्वेभ्यः ।" तत्त्वा । १०.४।

"प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री नोअचारित्री सिष्यतीति।" तत्त्वा॰ भा॰ १०.७।

"चारित्रेण केन सिध्यति ?। अव्यपदेशेन चतुःपञ्चविकल्पचारित्रेण वा सिद्धिः।" अ

''प्रत्युत्पन्नाश्च ते हि नयवशान् न चारित्रेण व्यपदेशविरहितेन भावेन सिद्धिः ।" राजवा॰ १०.१०.३।

> "सम्मत्तचिरत्ताई साई संतो य ओवसिमओऽयं । दाणाइलद्भिपणमं चरणं पि य खाइओ भावो ॥" विशेषा॰ गा॰ २०७८ ।

"न केवलमौपश्चमिकस्तथा (सादिसपर्यवसितरूपः) क्षायिकोपि मानः श्लीणमोह-भन-स्यकेवलाबस्थायां दानलामभोगोपमोगवीर्यलन्धिपञ्चकं चारित्रं चात्रित्र सादिसपर्यवसित-लक्षणे प्रथमभक्ते वर्तत इति । नतु चारित्रं सिद्धस्याप्यस्तीति तदात्रित्यापर्यवसान एवायं किमिति न भवति ? इति चेत् । तद्युक्तम् । 'सिद्धे नो चरित्ती नो अचरित्ती' इति वच-नात् । क्षायिकसम्यक्त्व-केवछज्ञान-केवछ-दर्शन-सिद्धत्वानि पुनः सिद्धावस्थायामपि भवन्ति, अतः तान्याश्रित्य क्षायिको भावः सादिरपर्यवसान इति । अन्ये तु दानादिछिष्पञ्चकं चारित्रं च सिद्धस्थापीच्छिन्ति तदावरणस्य तत्राप्यभावात् । आवरणाभावेऽपि च तदसत्त्वे अधीणमोहादिष्वपि तदसत्त्वप्रसंगात् । ततस्तन्मतेन चारित्रादीनां सिद्ध्यवस्थायामपि सद्भावेन अपर्यवसितत्वात् एकस्मिन् द्वितीयभङ्ग एव क्षायिको भावो न शेषेपु त्रिष्विति ।" विशेषा० टी० गा० २०५८ । ज्ञानसार ३.८ ।

पृ० ३. पं० १८. 'क्षयोपश्चम' - ''उभयात्मको मिश्रः। यथा तस्मिन्नेवास्भित कतका-दिद्रव्यसंबन्धात् पङ्कस्य श्लीणाश्लीणवृत्तिः'' - सर्वार्थं ० २.१।

"सर्वघातिस्पर्धकानामुद्यक्षयात् तेषामेव सदुपशमाद् देशघातिस्पर्धकानामुद्ये क्षायोप शमिको भावो भवति" – सर्वार्थ० २.५ ।

"उभयात्मको मिश्रः क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रववत् ॥ ३ ॥ यथा प्रक्षालनविशेषात् क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्य कोद्रवद्रव्यस्य द्विधा वृत्तिः तथा यथोक्तक्षयहेतुसन्निधाने सित कर्मण एकदेशस्य क्षयात् एकदेशस्य च वीर्योपशमादात्मनो भाव उभयात्मको मिश्र इति व्ययदिश्यते ॥" राजवा॰ २.१ ।

''सर्वचातिस्पर्धकानामुद्यक्षयात् तेषामेव सदुपशमाद्देशचातिस्पर्धकानामुद्ये क्षायोपशमिको भावः ॥ २ ॥ द्विविधं स्पर्धकम् – देशचातिस्पर्धकं सर्वचातिस्पर्धकं चेति । तत्र यदा
सर्वचातिस्पर्धकस्योदयो भवति तदेपदिप आत्मगुणस्याभिव्यक्तिर्नास्ति तस्मात्तदुद्यस्याभावः
क्षय इत्युच्यते । तस्येव सर्वचातिस्पर्धकस्यानुद्यप्राप्तस्य सद्वस्था उपशम इत्युच्यते । अनुक्ष्य इत्युच्यते । तस्येव सर्वचातिस्पर्धकस्यानुद्यप्राप्तस्य सद्वस्था उपशम इत्युच्यते । अनुक्ष्यक्विर्ययुत्तित्वादात्मसाद्भावितसर्वचातिस्पर्धकस्योद्यक्षये देशचातिस्पर्धकस्य चोद्ये सति
सर्वचात्यभावादुपरुभ्यमानो भावः क्षायोपशमिक इत्युच्यते ॥" राजवा० २.५ । पत्र० म० प्र०
१० १३३-१४६ । कर्म० गा० ८१४ ।

पृ० ३. पं० १९. 'रसस्पर्धकानि' — "अविभागपरिच्छित्रकर्मप्रदेशरसभागप्रचयपक्किन्ममृद्धिः क्रमहानिः स्पर्धकम् ॥ ३ ॥ उदयप्राप्तस्य कर्मणः प्रदेशा अभव्यानामनन्तगुणाः सिद्धानामनन्तभागप्रमाणाः । तत्र सर्वजघन्यगुणः प्रदेशः परिगृहीतः, तस्मानुभागः प्रज्ञाच्छेदेन तावद्वारपरिच्छित्रः यावत्पुनर्विभागो न भवति ते अविभागपरिच्छेदाः सर्वजीवानामनन्तगुणाः एको राशिः कृतः [वर्गः] । एवं तत्प्रमाणाः सर्वं तथैव परिच्छित्राः पङ्कीकृता वर्गाः वर्गणा । अपर एकाविभागपरिच्छेदाधिकः प्रदेशः परिगृहीतस्तथैव तस्याविभागपरिच्छेदाः कृताः स एको राशिर्वर्गः । तथैव समगुणाः पङ्कीकृताः वर्गा वर्गणाः । एवं पङ्क्रयः कृता यावदेकाविभागपरिच्छेदाधिकछाभम् । तद्छाभेऽनन्तरं भवत्येवमेतासां पङ्कीनां विशेष-हीनानां क्रमष्टद्धिकमहानियुक्तानां समुद्यः स्पर्धकमित्युच्यते । तत उपरि द्वित्रिचतुःसंख्येयासंख्येयगुणरसा न लभ्यन्ते अनन्तगुणरसा एव । तत्रैकप्रदेशो जघन्यगुणः परिगृहीतः तस्य चानुभागाविभागपरिच्छेदाः पूर्ववत् कृताः । एवं समगुणा वर्गाः समुदिता वर्गणा भवति । एकाविभागपरिच्छेदाः पूर्ववदिरलीकृताः वर्गा वर्गणाश्च भवन्ति यावदन्तरं भवति अतावदेकस्पर्धकं भवति । एकमनेन क्रमेण विभागे क्रियमाणे अभव्यानामनन्तगुणानि सिद्धा-

नामनन्तभागत्रमाणानि स्पर्धकानि भवन्ति । तदेतत्समुदितमेकमुद्रयस्थानं भवति ।" राजवा २.५।

"इह कर्मप्रायोग्यवर्गणान्तःपातिनः सन्तः कर्मपरमाणवो न तथाविधविशिष्टरसोपेता आसीरन् किन्तु प्रायो नीरसा एकखरूपाश्च । यदा तु जीवेन गृह्यन्ते तदानीं श्रहणसमये एव तेषां काषायिकेणाध्यवसायेन सर्वजीवेभ्योऽपि अनन्तगुणा रसाविमागा आपचन्ते, । ज्ञानावरकत्वादिविचित्रस्वभावता च अचिन्यत्वान् जीवानां पुद्रछानां च शक्तेः । न चैतद्वन्तुपपन्नम्, तथादर्शनात्। तथाहि – शुष्कतृणादिपरमाणवोऽत्यन्तनीरसा अपि गवादिभिर्गृहीत्वा विशिष्टश्चीरादिरसरूपतया च परिणम्यन्ते इति ।" कर्मप्र० बन्धन० अनु० म० गा० २९ ।

''अभव्येभ्योऽनन्तगुणाः सिद्धानामनन्तभागक्त्या अनन्ता वर्गणा एकं स्पर्धकम् । एकेन रसाविभागेनाभ्यधिकाः परमाणवो न प्राप्यन्ते । नापि द्वाभ्याम् । नापि त्रिभिः । नापि ॥ संख्येयैः । नाष्यसंख्येयैः । नाष्यनन्तैः । किन्तु अनन्तानन्तैरेव सर्वजीवेभ्योऽनन्त्राणैर-भ्यधिकाः प्राप्यन्ते । ततः तेषां समुदायो द्वितीयस्य स्पर्धकस्य प्रथमा वर्गणा । तत एकेन रसाविभागेनाधिकानां परमाणूनां समुदायो द्वितीया वर्गणा । द्वाभ्यां रसाविभागाभ्यामधि-कानां परमाणूनां समुदायस्तृतीया वर्गणा। एवमेकैकरसाविभागदृद्धा वर्गणास्ताबद्धाच्या यावद्भव्येभ्योऽनन्तगुणाः सिद्धानामनन्तभागकल्पा भवन्ति । ततः तासां समुदायो द्वितीयं " स्पर्धकं । ततः पुनर्प्यतः ऊर्ध्वमेकेन रसाविभागेनाभ्यधिकाः परमाणवो न प्राप्यन्ते । नापि द्वाभ्यां । नापि त्रिभिः । नापि संख्येयैः । नाप्यसंख्येयैः । नाप्यनन्तैः । किन्तु अन-न्तानन्तैरेव सर्वजीवेभ्योनन्त्राणैः । ततः तेषां समुदायस्तृतीयस्य स्पर्धकस्य प्रथमा वर्गणा। ततः पुनरप्यत अर्ध्वं यथोत्तरमेकैकरसाविभागवृद्ध्या द्वितीयादिका वर्गणास्तावद्वाच्या यावद-भव्येभ्योऽनन्तगुणाः सिद्धानामनन्तभागकल्पा भवन्ति । ततस्तासां समुदायस्तृतीयं स्पर्ध- 28 कम् । एवं स्पर्धकानि ताबद्धाच्यानि याबद्भव्येभ्योऽनन्तगुणानि सिद्धानामनन्तभागकल्पानि भवन्ति । तेषां समुदाय एकमनुभागवन्थस्थानम् । अनुभागवन्धस्थानं नामैकेन काषायि-केणाध्यवसायेन गृहीतानां कर्मपरमाणूनां रसस्पर्धकसमुदायपरिमाणम्।" कर्मप्र• बन्धन• अनु० म० गा० ३१।

पूर ३. पंर १९. 'तत्र केवल' - पंच । प्र गा । २९ ए० १३३।

पृ० ३. पं० २०. 'विंशतेः' - पंच० प्र॰ गा॰ १७ पृ० १२५।

पृ० ३. पं० २०. 'सर्वधातिनीनाम्' – ''याः सर्वथा सर्वधातिरसस्पर्धकान्विताः ताः सर्वधातिन्यः । यास्तु देशधातिरसस्पर्धकान्वितास्ता देशधातिन्यः । प्रकारान्तरेण सर्वधातित्वं देशधातित्वं च प्रतिपादयति । स्वविषयो ज्ञानादिलक्षणो गुणः, तस्य यद् धातनं तस्य यो नेदो देशकात्स्न्यंविषयः, तेन धातित्वं – सर्वधातित्वं देशधातित्वं च क्रेयम् । सर्वस्वविषयः । धातिन्यः सर्वधातिन्यः । स्वविषयैकदेशधातिन्यो देशधातिन्यः ।" पश्च प्राप्त गा० ३९ प्राप्त प्राप्त प्राप्ता । स्वविषयैकदेशधातिन्यो देशधातिन्यः । पश्च प्राप्त प्राप

पृ० ३. पं० २१. 'सर्वद्यातीन्येव' - ''यः खिवषयं ज्ञानादिकं सकछमपि धातयति स्वकार्यसाधनं प्रति असमर्थं करोति स रसः सर्वधाती भवति । स च ताम्रभाजनवित्र- रिछद्रो धृतमिवातिश्चयेन क्रिग्धः, द्राक्षावत्तनुकः - तनुप्रदेशोपचितः, स्फटिकाभ्रहारवद्यातीव अ

विर्मेलः । इह रसः केवलो न भवति ततो रसस्पर्धकसंघात एवंकपो द्रष्टन्यः ।" पश्च० म० प्र० ग० ४० पृ० १४० कर्मप्र० यशो० पृ० १२ ।

पृ० ३. पं० २१. 'उक्तशेषाणाम्'- पश्च प्र गा १८ प्र १२५।

पृ० २. पं० २१. 'देशघातीनि' - ''इतरो देशघाती देशघातित्वात् खविषयेकदेशघाति
कित्राच् भवति । स च विविधवहुच्छिद्रभृतः, तद्यथा - कश्चिद्वंशदलनिर्मापितकट इवातिस्थूरचिछद्रशतसंकुलः, कश्चित्कम्बल इव मध्यमविवरशतसंकुलः, कोऽपि पुनस्तथाविधमसृणवासोवदतीवसूक्ष्मविवरसंवृतः । तथा स्वरूपतोऽल्पक्षेदः स्तोकक्षेद्दाविभागसमुदायरूपः ।
अविमलश्च नैर्मल्यरहितश्च ।" पत्र मण्डा ४९ १० १४९ ।

पृ० ३. पं० २२. 'चतुःस्थानक' - ''इह शुभप्रकृतीनां रसः क्षीरखण्डादिरसोपमः, अशुभप्रकृतीनां तु निम्बघोषातक्यादिरसोपमः । वक्ष्यते च - ''घोसाडइनिम्बुवमो, असु-भाण सुभाण खीरखण्डुवमो" । क्षीरादिरसश्च खाभाविक एकस्थानक उच्यते द्वयोस्तु कर्ष-योरावर्त्तने कृते सित योऽविश्विष्यते एकः कर्षः स द्विस्थानकः, त्रयाणां कर्षाणामावर्त्तने कृते सित य एकः कर्षेऽविश्वष्टः स त्रिस्थानकः, चतुणां कर्षाणामावर्त्तने कृते सत्युद्धितो य एकः कर्षः स चतुःस्थानकः । एकस्थानकोऽपि च रसो जललविन्दुचुलुकप्रसृत्यञ्जलि
करककुम्भद्रोणादिप्रक्षेपान्मन्दमन्दतरादिभेदत्वं प्रतिपद्यते, एवं द्विस्थानकादयोऽपि । तथा कर्मणामपि चतुःस्थानकादयो रसा भावनीयाः, प्रत्येकमनन्तभेदभिन्नाश्च । कर्मणां चैकस्था-करसाद् द्विस्थानकादयो रसा यथोत्तरमनन्तगुणाः ।" पव॰ म॰ प्र॰ गा॰ २९ १० १३३ ।

पृ० ३. पं० २४. 'तत्र ज्ञानावरण' - ''संप्रति यासां प्रकृतीनां यावन्ति बन्धमधिकृत्य रसस्पर्धकानि संभवन्ति तासां तावन्ति निर्दिदिक्षराह - आवरणं ज्ञानावरणं दर्शनावरणं 20 च, तत् कथम्भूतमित्याह - असर्वन्नम्, सर्वं ज्ञानं दर्शनं वा हन्तीति सर्वन्नं सर्वघाति, तश्रेह प्रक्रमात् केवलज्ञानावरणं केवलदर्शनावरणं च, न विद्यते सर्वव्नं यत्र तद्सर्वव्नं केवलज्ञाना-वरणकेवलदर्शनावरणरहितमित्यर्थः । एतदुक्तं भवति - केवलज्ञानावरणवर्जानि शेषाणि मति-श्रुतावधिमनः पर्यायज्ञानावरणलक्षणानि चत्वारि ज्ञानावरणानि, केवलदुर्शनावरणवर्जानि शेषाणि चक्षुरचक्षुरवधिदर्शनावरणरूपाणि त्रीणि दर्शनावरणानि, तथा 'पुंसंजलनंतराय'त्ति – 25 पुरुषवेदः, चत्वारः संज्वलनाः क्रोधादयः, पञ्चविधमन्तरायं दानान्तरायादि, सर्वसंख्यया सप्तदश्चप्रकृतयश्चतुःस्थानपरिणताः एकद्वित्रिचतुःस्थानकरसपरिणताः प्राप्यन्ते, बन्धम-धिकुत्यासामेकस्थानको द्विस्थानकश्चित्रः स्थानको वा रसः प्राप्यते इति भावः । तत्र यावनाचापि श्रेणि प्रतिपद्यन्ते जन्तवस्तावदासां सप्तद्शानामपि प्रकृतीनां यथाध्यवसाय-सम्भवं द्विस्थानकं त्रिस्थानकं चतुःस्थानकं वा रसं बध्नन्ति, श्रेणि तु प्रतिपन्ना अनिवृत्तिबाद-» रसम्परायाद्वायाः संख्येयेषु भागेषु गतेषु सत्सु, ततः प्रभृत्येतासां प्रकृतीनामशुभत्वादत्यन्तं विशुद्धाध्यवसाययोगत एकस्थानकं रसं बञ्जन्ति, तत एव बन्धमधिकृत्य चतुःस्थानपरिणताः प्राप्यन्ते । शेषास्तु सप्तद्शव्यतिरिक्ताः शुभा अशुभा वा 'द्वतिचडहाणाउत्ति'- बन्धमधिकृत्य द्विस्थानकरसाक्षित्थानकरसाश्चतुःस्थानकरसाश्च, न तु कदाचनाप्येकस्थानकरसाः । कथमेतद-बसेयमिति चेत्, इह द्विधा प्रकृतयलाचया - शुभा अशुभाश्च । तत्राशुभप्रकृतीनामेकस्थानक-

रसबन्धसम्भवोऽनिवृत्तिबाद्रसम्परायाद्धायाः संख्येयभ्यो भागेभ्यः परतः, नार्वाक्, तद्योग्याध्यवसायस्थानासम्भवात्, परतोऽप्युक्तरुपाः सप्तद्वप्रप्रकृतीव्यंतिरिच्य शेषा अशुभप्रकृत्वयो बन्धमेव नायान्ति, तद्बन्धदेतुव्यवच्छेदात् । ये अपि केवलज्ञानावरणकेवलदर्शना-वरणे बन्धमायातः, तयोरिप सर्वधातित्वाद् द्विस्थानक एव रसो बन्धमागच्छति, नैकस्थानकः, सर्वधातिनीनां जधन्यपदेऽपि द्विस्थानकरसबन्धसम्भवात् । यास्तु शुभाः प्रकृतयस्ता- । सामत्यन्तिवशुद्धौ वर्त्तमानश्चतुःस्थानकमेव रसं बभाति, न त्रिस्थानकं द्विस्थानकं वा । मन्द-मन्दतरविशुद्धौ तु वर्त्तमानश्चरुःस्थानकमेव रसं बभाति, न त्रिस्थानकं द्विस्थानकं वा । मन्द-मन्दतरविशुद्धौ तु वर्त्तमानश्चरुःस्थानकं वा बभाति द्विस्थानकं वा, यदात्यन्ताविशुद्धसंक्षेशा-द्वायां वर्तते, तद् तस्य शुभप्रकृतयो बन्धमेव नायान्ति, कृतस्तद्वतरसस्थानचिन्ता ? । या अपि नरकगतिप्रायोग्यं बभ्नतोऽतिसंक्षिष्टस्थापि वैक्रियतैजसादिकाः प्रकृतयो बन्धमा-यान्ति, तासामिप तथास्वाभाव्यात् द्विस्थानकस्थैव रसस्य बन्धः, नेकस्थानकस्य, एतचामे स्थयमेव वक्ष्यति, परमिद्द प्रस्तावादुक्तम् । तत इत्थं शेषप्रकृतीनामेकस्थानकरसबन्धासम्भवात् समीचीनमुक्तं द्वित्रचतुःस्थानपरिणताः शेषाः प्रकृतय इति। प्रवः मः प्रः गः १९ प्रः १९ ११४।

पृ० ३. पं० २८. 'शेषास्तु' - ''शेषाशुभानामि प्रागुक्तमितिज्ञानावरणीयादिसप्तद्शप्रकृतिव्यतिरिक्तानामशुभप्रकृतीनां नैकस्थानकरसंबन्धसम्भवो यत् - यस्मात् कारणात् क्षपः ।
केतरेषां क्षपकस्यापूर्वकरणस्य इतरयोरप्रमत्तप्रमत्तसंयतयोनं तादृशी शुद्धिर्यत एकस्थानकरसबन्धो, यदा तु एकस्थानकरसंबन्धयोग्या परमप्रकर्षशाप्ता विशुद्धिरनिष्टृत्तिबाद्ररसंपरायाद्धायाः
संख्येयेभ्यो भागेभ्यः परतो जायते तदा बन्धमेव न ता आयान्तीति न तासामेकस्थानको
रसः। तथा शुभानामि मिध्यादृष्टिः संक्षिष्टो हु निश्चितं नैकस्थानकं रसं बन्नाति, यस्मात्तासां
शुभप्रकृतीनामतिसंक्षिष्टे मिध्यादृष्टो बन्धो न भवति किन्तु मनाग् विशुद्धमाने, संक्षेशो- ॥
तक्षे च शुभप्रकृतीनामेकस्थानकरसंबन्धसम्भवो न तद्भावे, ततस्तासामिष जधन्यपदेऽपि
दिस्थानक एव रसः, नैकस्थानकः, यास्त्वतिसंक्षिष्टेऽपि मिध्यादृष्टी नरकगतिप्रायोग्या वैक्रियतैजसादिकाः शुभप्रकृतयो बन्धमायान्ति, तासामिष तथास्वाभाव्याज्ञधन्यतोऽपि द्विस्थानक
एव रसो बन्धमिवाद्यति नैकस्थानकः। "पश्च म प्र प्र प्र प्र १५ १५६।

पृ० ४. पं० २. 'न च, यथा' - ''ननु यथा श्रेण्यारोहेऽनिष्ठत्तिवादरसम्परायाद्वायाः ध संख्येयेषु भागेषु गतेषु सत्सु परतोऽतिविशुद्धिसम्भवान्मतिज्ञानावरणीयादीनामशुभप्रकृतीनामे-कस्थानकं रसं बन्नाति, तथा क्षपकश्रेण्यारोहे सूक्ष्मसम्परायश्चरमिद्धचरमादिषु समयेषु वर्त्त-मानोऽतीवविशुद्धत्वात्केवछद्विकस्थ केवछज्ञानावरणकेवछदर्शनावरणरूपस्य किं नैकस्थानकं रसं निर्वर्त्तयति १, केवछद्विकं द्यशुभमतिविशुद्धकश्च बन्धकेषु क्षपकश्रेण्याहृद्धः सूक्ष्मसम्परायः, ततो मतिज्ञानावरणीयादेरिव सम्भवति केवछद्विकस्थाप्येकस्थानकरसवन्धः स किं नोक्तः १ अद्वित प्रष्टुरिभन्नायः । तथा हास्यादिषु पष्टीसम्भयोर्थं प्रत्यभेदात् । हास्यादीनां — हास्यरित-भयजुगुप्सानामश्चभत्वात् अपूर्वोऽपूर्वकरणो, हास्यादिवन्धकानां मध्ये तस्यातिविशुद्धिप्रकर्ष-न्मानत्वात् । शुभादीनां च शुभपकृतीनां मिध्यादृष्टिरितसंष्टिष्टः, संक्षेश्चप्रकर्षसम्भवे हि शुभ-प्रकृतीनांमिकस्थानकोऽपि रसबन्धः सम्भाव्यते, इति कथमेकस्थानकं रसं न बन्नाति १, येन

पूर्वोक्ता एव सप्तदश प्रकृतयश्चतुस्तिद्वयेकस्थानकरसाः उच्यन्ते, न शेषाः प्रकृतयः ?।" पश्च॰ म॰ प्र॰ गा॰ ५१ पृ॰ १४५।

"अत्र सूरिराह — जलरेखासमेऽपि जलरेखातुल्येऽपि कषाये संज्वलनलक्षण उदयमागते न केवलद्विकस्य केवलज्ञानावरणकेवलद्र्यनावरणरूपस्यैकस्थानिको रसो भवति, कुत १ इस्याह — यत् यस्मात् 'से' तस्य केवलद्विकस्य तनुकमपि सर्वज्ञधन्यमध्यावरणं रसलक्षणं हु निश्चितं सर्वधाति भणितं तीर्थकरगणधरैः, सर्वज्ञधन्योऽपि रसस्तस्य सर्वधाती भणित इति भावार्थः । सर्वधाती च रसो जघन्यपदेऽपि द्विस्थानक एव भवति नैकस्थानकः, ततो न केवलद्विकस्यैकस्थानरसबन्धसम्भवः ।" प्य॰ म॰ प्र॰ गा॰ ५२ प्र॰ १४५।

पृ० ५. पं० ६. 'पंचसंग्रहमूलटीकायाम्' — मोहनीयस्थोपशमभावे सति औपशमिक
। सम्यक्त्वसर्वविरतिरूपौ गुणौ जीवस्य प्रादुर्भवतः । घातिकर्मणां श्रयोपशमभावे सित चारित्राद्यो गुणाः प्रादुर्भविन्त । आह — ज्ञानदर्शने परिस्रज्य चारित्राद्यो गुणाः किमिति अभिधीयन्ते ? । उच्यते — ज्ञानदर्शनयोस्तद्भावेऽवदयम्भावित्वज्ञापनार्थं घातिकर्मप्रकृतिषु च कासुचिद्पि श्रयोपशमभावाभावज्ञापनार्थं च चारित्राद्यो गुणा अभिहिताः । तत्र मित
ज्ञानावरणादिश्वयोपशमे सित मत्यादीनि चत्वारि ज्ञानानि । चश्चदर्शनावरणादीनां श्रयो
पशमे सित दर्शनत्रयम् । एवमन्तरायश्रयोपशमे सित दानादिपञ्चल्यथयो भवन्ति । मिथ्या
त्वप्रथमकपायश्चयोपशमे वेदकसम्यक्त्वम् । द्वितीयकपायश्चयोपशमे देशविरतिचारित्रं

कृतीयकषायश्चयोपशमे सर्वविरतिचारित्रमिति चारित्राद्यो गुणाः ।" पंच० स्त्रो० प्र० गा०

२६ पृ० १३०।

"तथा देशावरणोदये सत्यपि यो हन्तव्यविषयस्य देशप्रादुर्भावः स क्षायोपशमिको अभावः। आह — यद्येवं ततः सर्वधातिप्रदेशोदये मोहनीयस्य कथं श्रायोपशमिको भाव इति ?। उच्यते — ते हि प्रदेशा रसभावेनाप्रधाना यथासम्भवं देशधातिवेद्यमानरसान्तर्गताः स्वरूपमप्रकटयन्तो देशधातिरसप्रधान्यात् श्लायोपशमिकभावं जनयन्ति। एवं मनःपर्यायश्लानचश्चरविधदर्शनानामपि भावना कार्या। मतिश्रुतज्ञानाचश्चर्दर्शनावरणान्तरायप्रकृतीनां सदैवोदयं प्रति देशधातिरसस्पर्धकानामेवोदयः ततो भावद्वयं भावितमेव।" पश्च विश्वविष्यः विश्वविद्यः विश्वविद्यः विश्वविद्यः स्वित्यः । स्विश्वविद्यः स्वित्यः । स्वित्येवः । स्वित्यः । स्वित्येवः । स्वित्यः । स्वत्यः । स्वित्यः । स्वत्यः । स्व

"सम्प्रति यथौदयिको भावः शुद्धो भवति, यथा च क्षयोपशमानुविद्धस्तथोपदर्शयति — अविधिज्ञानावरणप्रभृतीनां देशघातिनां कर्मणां सम्बन्धिपु सर्वधातिरसस्पर्द्धकेषु तथाविधविशुद्धाध्यवसायविशेपवलेन निहतेषु देशघातिरूपतया परिणमितेषु देशघातिरसस्पर्द्धकेष्विष भातिस्त्रिग्वेष्वल्परसीकृतेषु, तेपां मध्ये कतिपयरसस्पर्द्धकगतस्योदयाविकाप्रविष्टस्यांशस्य अये, शेषस्य चोपशमे विपाकोदयविष्कम्भरूपे सति जीवस्यावधिमनःपर्यायज्ञानचक्षुर्दर्शनादयो गुणाः क्षायोपशमिका जायन्ते प्रादुर्भवन्ति । किमुक्तं भवति १ यदा अवधिज्ञाना-वरणीयादीनां देशघातिनां कर्मणां सर्वधातीनि रसस्पर्द्धकानि विपाकोदयमागतानि वर्त्तन्ते तदा तद्विषय औदयिक एक एव भावः केवलो भवति, यदा तु देशघातिरसस्पर्द्धकानामुद-यस्तदा तद्वदयादौदयिको भावः कतिपयानां च देशघातिरसस्पर्द्धकानां सम्बन्धिन उदयावअ िकाप्रविष्टस्यांशस्य क्षये, शेषस्य चानुदितस्योपशमे, क्षायोपशमिक इति क्षयोपश्रमानुविद्ध औदयिकभावः मतिश्रुतावरणाचक्षुर्दर्शनावरणान्तरायप्रकृतीनां तु सदैव देशघातिनामेव रसस्पर्धकानामुद्यः न सर्वघातिनां तेन सर्वदापि तासामौद्यिकक्षायोपशमिकौ भावौ संमिश्रौ प्राप्येते, न केवल औद्यिकः।" पश्च मण्प्रण्या ३ ९० १३३।

पृ० ५. पं० २०. 'विपाकोदयेऽपि' - "आह - क्षायोपशमिको भावः कर्मणामुदये सित भवति अनुद्ये वा ?। न ताबदुद्ये विरोधात्। तथाहि - क्षायोपशमिको भाव उद्- । याविकाप्रविष्टस्यांशस्य क्षये सति अनुदितस्य चोपशमे विपाकोदयविष्कम्भलक्षणे प्रादु-भेवति नान्यथा ततो यद्यद्यः कथं क्षयोपश्मः, क्षयोपश्मश्चेत् कथमुद्यः इति । अथा-नुद्य इति पक्षः तथा सति किं तेन क्षायोपशमिकेन भावेन ?, उद्याभावादेव विवक्षितफल-सिद्धेः । तथाहि मतिज्ञानादीनि मतिज्ञानावरणागुद्याभावादेव सेत्स्यन्ति किं क्षायोपशमिक-भावपरिकल्पनेन ?। उच्यते । उदये क्षायोपशमिको भावः । न च तत्र विरोधः । यत ॥ आह - इह ज्ञानावरणीयादीनि कर्माणि आसर्वक्षयान् ध्रुवोदयानि, ततस्तेपासुद्ये एव क्षयोप-शमो घटते नानुद्ये, उद्याभावे तेषामेवासम्भवात् । तत उद्य एवाविरुद्धः क्षायोपशमिको भावः । यद्पि विरोधोद्भावनं कृतं 'यसुद्यः कथं श्वयोपशमः' इत्यादि तद्प्ययुक्तम् । देशघातिस्पर्धकानामुद्येऽपि कतिपयदेशघातिस्पर्धकाऽपेक्षया यथोक्तक्षयोपशमाविरोधात्। स च क्षयोपरामोऽनेकभेदः तत्तद्दव्यक्षेत्रकालादिसामग्रीतो वैचित्र्यसम्भवादनेकप्रकारः । उदय ॥ एव चाविरुद्ध एप क्षायोपशमिको भावो यदि भवति तर्हि न सर्वप्रकृतीनां किन्त त्रयाणामेव कर्मणां ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायाणाम् । मोहनीयस्य तर्हि का वार्ता ? इति चेत् । अत आह - मोहनीयस्य प्रदेशोदये क्षायोपशमिको भावोऽविरुद्धः न विपाकोदये । यतोऽनन्तानु-बन्ध्यादिप्रकृतयः सर्वघातिन्यः, सर्वघातिनीनां च रसस्पर्धकानि सर्वाण्यपि सर्वघातीन्येव न देशघातीनि । सर्वघातीनि च रसस्पर्धकानि स्वयात्यं गुणं सर्वात्मना ब्रन्ति न देशतः, तत- अ स्तेषां विपाकोद्ये न क्षयोपशमसंभवः, किन्तु प्रदेशोद्ये । ननु प्रदेशोद्येऽपि कथं क्षायो-पशमिकभावसम्भवः ?, सर्वघातिरसस्पर्द्धेकप्रदेशानां सर्वस्वघात्रगुणघातनस्वभावत्वात् । तद-युक्तम्, वस्तुतत्त्वापरिज्ञानान्, ते हि सर्वघातिरसस्पर्धे कप्रदेशास्त्रथाविधाध्यवसायविशेषतो मनाग्मन्दानुभावीकृत्य विरलविरलतया वेद्यमानदेशघातिरसस्पर्द्धकेष्वन्तः प्रवेशिता न यथा-वस्थितमात्ममाहात्म्यं प्रकटयितुं समर्थाः, ततो न ते क्षयोपशमहन्तारः, इति न विरुध्यते अ प्रदेशोद्ये क्षायोपशमिको भावः । 'अणेगभेदो' ति इत्यत्रेतिशब्दस्याधिकस्याधिकार्थसंसूच-नान्मिथ्यात्वाद्यद्वादशकषायरहितानां शेषमोहनीयप्रकृतीनां प्रदेशोदये विपाकोदये वा क्षयो-पशमोऽविरुद्ध इति द्रष्टव्यम्, तासां देशघातित्वात् । तत्राप्ययं विशेष: - ताः शेषा मोह-नीयप्रकृतयोऽध्रुवोद्याः, ततो विपाकोद्याभावे क्षायोपशमिके भावे विज्नम्भमाणे प्रदेशोद्य-सम्भवेऽपि न ता मनागपि देशविघातिन्यो भवन्ति । विपाकोद्ये तु प्रवर्त्तमाने क्षायोपश- अ मिकभावे मनाग्माछिन्यमात्रकारित्वाइशघातिन्यो भवन्ति।" पष्ट॰ म॰ प्र॰ गा॰ २८ ए॰ १३२।

पृ० ६. पं० ६. 'कर्मप्रकृति' - ए॰ १३-१४। नन्दी॰ म॰ ए॰ ७७-८०। पृ० ६. पं० १४. 'श्रुतं तु' -

> ''इंदियमणोनिमित्तं जं विण्णाणं सुयाणुसारेण । निययत्थुत्तिसमत्थं तं भावसुयं मई सेसं ॥'' विशेषा॰ गा॰ १०० ।

''इन्द्रियाणि च स्पर्शनादीनि मनश्च इन्द्रिय-मनांसि तानि निमित्तं यस्य तदिन्द्रियमनोनिमित्तम् । इन्द्रिय-मनोद्वारेण यद्विज्ञानं जायत इत्यर्थः । तत् किम् ?, इत्याह — तद् भावश्वतं श्रुतज्ञानमित्यर्थः । इन्द्रियमनोनिमित्तं च मतिज्ञानमिष भवति अतस्त्रश्चवच्छेदार्थमाह — श्रुतानुसारेण इति । श्रूयत इति श्रुतम् — द्रव्यश्चतरूपं श्रव्द इत्यर्थः । स च सङ्केतविषयपरोविदेशरूपः श्रुतमन्थातमकश्चेह् गृद्यते । तद्नुसारेणैव यदुत्पद्यते तत् श्रुतज्ञानम्, नान्यत् । इद्युक्तं भवति — सङ्केतकालप्रवृत्तं श्रुतप्रन्थसम्बन्धिनं वा घटादिश्चद्रमनुस्त्य वाष्यवाचक-भावेन संयोज्य 'घटो घटः' इत्याद्यन्तर्जल्पाकारमन्तःशब्दोक्केलान्वितमिन्द्रियादिनिमित्तं यज्ज्ञानमुदेति तच्छुतज्ञानमिति । तत्र कथं भूतम् ? इत्याह — निजकार्थोक्तिसमर्थमिति । निजकः स्वस्मिन् प्रतिभासमानो योऽसौ घटादिर्थः तस्योक्तिः — परसौ प्रतिपादनम्, तत्र समर्थं क्षमं — । निजकार्थोक्तिसमर्थम् । अयमिह भावार्थः । शब्दोक्केलसिहतं विज्ञानमुत्पन्नं स्वप्रतिभास-मानार्थप्रतिपादकं शब्दं जनयति । तेन च परः प्रत्याच्यते इत्येवं निजकार्थोक्तिसमर्थमिदं भवति अभिलाप्यवस्तुविषयमिति यावत् । स्वरूपविशेषणं चैतत्, शब्दानुसारेणोत्पन्नज्ञानस्य निजकार्थोक्तिसामर्थाच्यभिचारात् । 'मई सेसंति' शेषम् — इन्द्रियमनोनिमित्तमश्रुतानु-सारेण यद्वप्रहादिज्ञानं तत् मतिज्ञानमित्यर्थः ।" विशेषाः दी० १०० ।

ए० ६. पं० १५. 'तेन न' - ''अत्राह कश्चित् - ननु यदि शब्दोहेखसहितं श्वतक्षानमिच्यते शेषं तु मतिक्षानं तदा वक्ष्यमाणस्वरूपोऽवमह एव मतिक्षानं स्थात् न पुनरीहापायादयः, तेषां शब्दोहेखसहितत्वात्, मतिक्षानभेदत्वेन चैते प्रसिद्धाः, तत् कथं श्वतक्षानस्थणस्य नातिव्याप्तिदोषः, कथं च न मतिक्षानस्थाव्याप्तिप्रसंगः ?। अपरं च - अक्षानक्षप्रविष्टादिषु ''अक्खर सन्नी सम्मं साईअं खलु सपज्जवसियं च'' इत्यादिषु च श्वतभेदेषु मतिश्वानभेदस्वरूपाणामवमहेहादीनां सद्भावात् सर्वस्थापि तस्य मतिक्षानत्वप्रसङ्गात्, मतिक्षानभेदानां चेहापायादीनां साभिलापत्वेन श्वतक्षानत्वप्राप्तेकभयलक्षणसङ्कीर्णता दोषश्च स्थात्।

अत्रोच्यते — यत् ताबदुक्तम् — अवग्रह एव मतिक्षानं स्यात् न त्वीहाद्यः, तेषां शब्दोहेखसिहत्वात् । तद्युक्तम् । यतो यद्यपीहाद्यः साभिलापाः, तथापि न तेषां श्रुतरूपता,
श्रुतानुसारिण एव साभिलापज्ञानस्य श्रुतत्वात् । अथावमहाद्यः श्रुतनिश्रिता एव सिद्धान्ते

अत्रोक्ताः, युक्तितोऽपि चेहादिषु श्रव्दाभिलापः सङ्केतकालाद्याकर्णितशब्दानुसरणमन्तरेण न
संगच्छते अतः कथं न तेषां श्रुतानुसारित्वम् १ । तद्युक्तम् । पूर्वं श्रुतपरिकर्मितमतेरेवैते
समुपजायन्त इति श्रुतनिश्रिता उच्यन्ते न पुनव्यवहारकाले श्रुतानुसारित्वमेतेष्वस्ति । यद्पि
युक्तितोपि चेत्याद्युक्तम् तद्पि न समीचीनम् । सङ्केतकालाद्याकर्णितशब्दपरिकर्मितवुद्धीनां
व्यवहारकाले तद्नुसरणमन्तरेणापि विकल्पपरंपरापूर्वकविविधवचनप्रवृत्तिदर्शनात् । न हि

पूर्वप्रवृत्तसङ्केताः अधीतश्रुतमन्याश्र व्यवहारकाले प्रतिविकल्पन्ते एतच्छब्दवाच्यत्वेनेतत्पूर्वं
सयाऽवगतिसत्येवंरूपं सङ्केतम्, तथाऽमुकस्मिन् प्रन्ये एतदित्यमभिहितमित्येवं श्रुतपन्यं
चानुसरन्तो दृश्यन्ते, अभ्यासपायववशात् तद्नुसरणमन्तरेणाऽप्यनवरतं विकल्पभाषणप्रवृत्तेः । यत्र तु श्रुतानुसारित्वं तत्र श्रुतरूपताऽस्माभिरिष न निषिष्यते । तस्मात् श्रुतानुसारित्वाभावेन श्रुतत्वाभावादीद्दाऽपायधारणानां सामस्त्येन मतिक्वानत्वात् न मविक्वानल्यान् न सिक्वानल्यान् न

णस्याऽन्याप्तिदोषः, श्रुतरूपतायाश्च श्रुतानुसारिष्वेव साभिलापज्ञानविशेषेषु भावात् न श्रुत-ज्ञानलक्षणस्याऽतिन्याप्तिकृतो दोषः । अपरं चाङ्गाऽनङ्गप्रविष्टाविश्वतभेदेषु मतिपूर्वमेव श्रुत-मिति वस्यमाणवचनात् प्रथमं राज्दाद्यवप्रहणकालेऽवप्रहाद्यः समुपजायन्ते, एते चाऽश्रुता-नुसारित्वात् मतिज्ञानम्, यस्तु तेष्वङ्गाऽनङ्गप्रविष्टश्चतभेदेषु श्रुतानुसारी ज्ञानविशेषः स श्रुतक्कानम् । ततश्चाङ्गाऽनङ्गप्रविष्टादिश्रुतभेदानां सामस्त्रेन मतिक्कानत्वाभावात्, ईहादिषु च । मतिभेदेषु श्रुतानुसारित्वाभावेन श्रुतज्ञानत्वासम्भवाद् नोभयलक्षणसङ्कीर्णतादोषोऽत्युपपद्यत इति सर्वं मुख्यम् । न चेह मतिश्वतयोः परमाणु-करिणोरिवाऽऽत्यन्तिको भेदः समन्वेषणीयः, यतः प्रागिहैवोक्तम् - विशिष्टः कश्चिद् मतिविशेष एव श्रुतम्, पुरस्तादिष च वक्ष्यते -बल्कसदृशं मतिज्ञानं तज्जनितद्वरिकारूपं श्रुतज्ञानम्, न च वल्कशुम्बयोः परमाणुकुञ्जरः वदात्यन्तिको भेदः, किन्तु कारणकार्यभावकृत एव, स चेहापि विद्यते, मतेः कारणत्वेन, म श्रुतस्य तु कार्यत्वेनाऽभिधास्यमानत्वात् । न च कारणकार्ययोरैकान्तिको भेदः, कनककुण्ड-लादिषु, मृत्पिण्डकुण्डादिषु च तथाऽदर्शनात्। तस्माद्वमहापेक्षयाऽनभिलापत्वात्, ईहाय-पेक्स्या तु साभिछापत्वात् साभिछापाऽनभिछापं मतिज्ञानम् अश्रुतानुसारि च, सङ्केतकाछ-प्रवृत्तस्य श्रुतप्रन्थसम्बन्धिनो वा शब्दस्य व्यवहारकालेऽननुसरणात् । श्रुतज्ञानं तु साभि-छापमेव, श्रुतानुसार्येव च, सङ्केतकालप्रवृत्तस्य श्रुतप्रन्थसम्बन्धिनो वा शब्दरूपस्य श्रुतस्य ॥ व्यवहारकालेऽवरयमनुसरणादिति स्थितम् ॥" विशेषा॰ टी॰ गा॰ १००।

पृ० ६. पं० २०. 'अत एव धारणात्वेन' — ''मितपुव्वं सुत्तं'' इति वचनादागमे मितः पृवं यस्य तद् मितपूर्वं श्रुतसुक्तम् , न पुनर्मतिः श्रुतपूर्विका इति अनयोरयं विशेषः । यदि श्रेकत्वं मितश्रुतयोभवेत् तदेवंभूतो नियमेन पूर्वपश्चाद्भावो घटतत्स्वरूपयोरिव न स्थात् । अस्ति चायम् । ततो भेद इति भावः । किमिति मितपूर्वमेव श्रुतसुक्तम् इत्याह — यस्मात् । कारणात् श्रुतस्य मितः पूर्वं प्रयममेवोत्पद्यते । कुतः १ इत्याह — 'पूरणेत्यादि' पृथातुः पालन-पूरणयोरर्थयोः पत्र्यते, तस्य च पिपितं इति पूर्वम् इति निपात्यते । ततश्च श्रुतस्य पूरणात् पालनाच मितियस्मात् पूर्वमेव युज्यते तस्मात् मितपूर्वमेव श्रुतस्यक्तम् । पूर्वशब्दश्चायमिह् कारणपर्यायो द्रष्टव्यः, कार्यात् पूर्वमेव कारणस्य भावात् ''सम्यग्कानपूर्विका सर्वपुरुवार्य-सिद्धः" [न्यायवि० १.१] इत्याद् तथा दर्शनाच । ततश्च मितपूर्व श्रुतमिति कोऽर्यः १ । श्रुतक्कानं कार्यं मितस्तु तत्कारणम् ।" विशेषाः टी॰ गा॰ १०५।

''श्रुतज्ञानस्यते पूरणादयोऽर्था विशिष्टाभ्यूह्घारणादीनन्तरेण कर्तुं न शक्यन्ते अभ्यूहा-दयश्च मतिज्ञानमेव इति सर्वथा श्रुतस्य मतिरेव कारणं, श्रुतं तु कार्यम्।" विशेषा धी॰ गा॰ १०६।

''परस्तु मतेरिप श्रुतपूर्वतापादनेनाविशेषमुद्भावयनाह् — परस्मात् शब्दं श्रुत्वा तिहेषया अ या मतिरुत्यद्यते सा श्रुतपूर्वा—क्रुतकारणैव । तथा च सति 'न मई सुयपुक्षियत्ति' यदुक्तं प्राक् तद्युक्तं प्राप्नोति ।

अत्रोत्तरमाह - परस्मान्छन्दमाकण्ये या मतिकत्पद्यते सा, शन्दस्य द्रव्यश्चतमात्रत्वात् द्रव्यश्चत्रभवा, न भावश्चतकारणा । एतत् तु न केनापि वार्यते । किन्तु पतदेव वयं त्रूमो यदुत भावश्रुतात् मतिर्नास्ति — भावश्रुतपूर्विका मतिर्न भवति। द्रव्यश्रुतप्रभवा तु भवतु को दोष: १।" विशेषा॰ टी॰ ग॰ १०९।

"ननु भावश्रुतादूर्ध्वं मितः किं सर्वथा न भवति १। भावश्रुताद् मितः कार्यतयेष नास्तीति । क्रमशस्तु मितर्नास्तीत्येवं न । किन्ति १ क्रमशः सा अस्ति इत्येतत् सर्वोऽपि । मन्यते अन्यथा आमरणाविध श्रुतमात्रोपयोगप्रसङ्गात् । मत्या श्रुतोपयोगो जन्यते । तदुपरमे तु निजकारणकलापात् सदैव प्रवृत्ता पुनरिष मितरविष्ठते पुनस्तथेव श्रुतम् । तथैव च मितः । इदमुक्तं भवति — यथा सामान्यभूतेन सुवर्णेन स्वविशेषरूपाः कञ्चणाऽङ्गु-लीयकाद्यो जन्यन्ते, अतस्ते तत्कार्यव्यपदेशं लभन्त एव, सुवर्णे त्वतज्जन्यत्वात् तत्कार्यत्या न व्यविह्यते, तस्य कारणान्तरेभ्यः सिद्धत्वात् , कङ्कणादिविशेषोपरमे तु सुवर्णाव- ॥ स्थानं क्रमेण न निवार्यते; एवं मत्यापि सामान्यभूतया स्वविशेषरूपश्चतोपयोगो जन्यते, अत-स्तत्कार्यं स उच्यते, मितस्वतज्जन्यत्वात् तत्कार्यतया न व्यपदिश्यते, तस्या हेत्वन्तरात् सदा सिद्धत्वात् , स्वविशेषभूनश्चतोपयोगोपरमे तु क्रमायातं मत्यवस्थानं न निवार्यते, आमरणान्तं केवलश्चतोपयोगप्रसङ्गान् ।" विशेषा शि गा १९०।

पृ० ६. पं० २५. 'कथं तर्हि श्रुत' - "आभिनिबोहियनाणं दुविहं पण्णत्तं तं जहा सुय-॥ निस्सियं च असुयनिस्सियं च ।" नन्दी ० स्० २६।

''तत्र शाखपरिकर्मितमतेरुत्पादकाले शाखार्थपर्यालोचनमनपेक्ष्यैव यदुपजायते मितिज्ञानं तत् श्रुतनिश्रितम् — अवप्रहादि । यत्पुनः सर्वथा शाख्यसंस्पर्शरहितस्य तथाविधक्षयोपशम-भावत एवमेव यथावस्थितवस्तुसंस्पर्शि मितिज्ञानसुपजायते तत् अश्रुतनिश्रितमौत्पत्तिक्यादि ।" नन्दी । म पृ १४४ A ।

24 "तदेवं श्रुतनिश्रितवचनश्रवणमात्राद् विभ्रान्तस्तत् स्रक्रपमजानानः परो युक्तिभिर्निराकृतोऽपि विलक्षीभूतः प्राह — तर्हि श्रुतनिश्रितमेवावप्रहादिकं सूत्रे केन प्रकारेण भणितम् ?
अत्रोच्यते — श्रुतं द्विविधं — परोपदेशः आगमप्रन्थश्च । व्यवहारकालान् पूर्वं तेन श्रुतेन कृत
उपकारः संस्काराधानक्ष्पो यस्य तत् कृतश्रुतोपकारम् । यञ्ज्ञानमिदानीं तु व्यवहारकाले
तस्य पूर्वप्रवृत्तस्य संस्काराधायकश्चनस्यानपेक्षमेव प्रवर्तते तत् श्रुतनिश्रितमुच्यते न तु अक्षरा25 भिलाभयुक्तत्वमात्रेण इति ।" विशेषा० टी० गा० १६८ ।

पृ० ७. पं० १. 'मतिज्ञानमात्पत्तिक्यादि' - "असुअनिस्सिअं चडिबहं पन्नतं, तंजहा - उत्पत्तिआ, वेणइआ, कम्मया, परिणामिआ।" नन्दी सुः २६।

"पुन्वं अदिद्वमस्सुअमवेइयतक्खणिवसुद्धगिहअत्था ।
अन्वाहयफलजोगा बुद्धी उप्पत्तिया नाम ॥
मरिनत्थरणसमत्था तिवग्गसुत्तत्थगिहअपेआला ।
उमओलोगफलवई विणयसमुत्था हवइ बुद्धी ॥
उवओगिदिद्वसारा कम्मपसंगपिरघोलणिवसाला ।
साहुकारफलवई कम्मसमुत्था हवइ बुद्धी ॥
अणुमाणहेउदिद्वंतसाहिआ वयविवागपिरणामा ।
हिअनिस्सेअसफलवई बुद्धी परिणामिआ नाम ॥" निद्द । सु ।

"अञ्चतनिश्रितं चतुर्विधं प्रक्रमं, तद्यथा — उत्पत्तिरेव न शास्त्राभ्यासकर्मपरिशीलनादिकं प्रयोजनं — कारणं यस्याः सा औत्पत्तिकी । नतु सर्वस्या बुद्धेः कारणं क्षयोपश्चमः तत्कथ- मुच्यते — उत्पत्तिरेव प्रयोजनमस्या इति १ । उच्यते — क्षयोपश्चमः सर्वबुद्धिसाधारणः ततो नासौ भेदेन प्रतिपत्तिनिबन्धनं भवति, अथ च बुद्ध्यन्तराद्वेदेन प्रतिपत्त्यर्थं व्यपदेशान्तरं कर्तुमारब्धम्, तत्र व्यपदेशान्तरंनिमत्तमत्र न किमपि विनयादिकं विद्यते केवलमेवमेव तथो- ध्रतिरिति सेव साक्षान्तिर्दिष्टा । तथा विनयो — गुक्रग्रुश्रूपा स प्रयोजनमस्या इति वैनयिकी । तथा, अनाचार्यकं कर्म, साचार्यकं शिल्पम्, अथवा कादाचित्कं शिल्पम्, सर्वकालिकं कर्म — कर्मणो जाता कर्मजा ॥ तथा परिसमन्तान्नमनं परिणामः सुदीर्घकालपूर्वापरपर्यालोचनजन्य आत्मनो धर्मविशेषः स प्रयोजनमस्याः सा पारिणामिकी ।" नन्दी० म० ५० १४४ ।

"आसां बुद्धीनां विशेषार्थः कथानकादवसेयः" — नन्दी • म • ए • १४५।

पृ० ७. पं० ४. 'पुर्विव' — व्याख्या — ''व्यवहारकालात् पूर्वं यथोक्तरूपेण श्रुतेन परि-कर्मिता आहितसंस्कारा मतिर्थस्य स तथा तस्य साध्वादेर्थत् साम्प्रतं व्यवहारकाले श्रुतातीतं श्रुतनिरपेक्षं ज्ञानमुपजायते तत् श्रुतनिश्रितमवप्रहादिकं सिद्धान्ते प्रतिपादितम् । इतरत् पुनः अश्रुतनिश्रितम् तद्य औत्पत्तिक्यादिमतिचतुष्कं द्रष्टव्यम्" — विशेषाः टी॰ गा॰ १६९ ।

पृ० ७. पं० ९. 'लिब्धियोगपद्येऽपि'—'दिविधे मतिश्रते तदावरणक्षयोपशमरूपल्लिधतः, ॥ उपयोगतश्च । तत्रेह ल्लिधतो ये मतिश्रते ते एव समकालं भवतः । यस्त्वनयोग्तपयोगः स युगपद् न भवत्येव, किन्तु केवल्ज्ञान-दर्शनयोरिव तथास्ताभाग्यान् क्रमेणेव प्रवर्तते । अत्र तिहं ल्लिधमङ्गीकृत्य मतिपूर्वता श्रुतस्योक्ता भविष्यतीति चेत् । नैवम् । इह तु श्रुतोपयोग एव मतिप्रभवोऽङ्गीक्रियते, न ल्लिधिरित भावः । श्रुतोपयोगो हि विशिष्टमन्तर्जल्पाकारं श्रुतानुसारिज्ञानमभिधीयते, तच अवप्रहेहादीनन्तरेण आकस्मिकं न भवति, अवप्रहादयश्च अभितरेव इति तत्पूर्वता श्रुतस्य न विरुध्यते ।" विशेषा॰ टी॰ गा॰ १०८।

पृ० ७. पं० १२. 'धारणादिरहितानाम्' — ''इह तावदेकेन्द्रियाणामाहारादिसंझा विद्यते तथा सूत्रे अनेकशोऽभिधानात्। संझा च अभिलाप उच्यते यत उक्तम् आवद्यकटीका-याम् — आहारसंझा आहाराभिलापः क्षुद्वेदनीयप्रभवः खल्वात्मपरिणामविशेपः इति। अभि-लाषश्च 'ममैवंरूपं वस्तु पृष्टिकारि तद्यदीदमवाप्यते ततः समीचीनं भवति' एवं शब्दार्थों- अहेलानुविद्धः स्वपृष्टिनिमित्तभूतप्रतिनियतवस्तुप्राध्यवसायः, स च श्रुतमेव तस्य शब्दार्थं- पर्यालोचनात्मकत्वात्। शब्दार्थपर्यालोचनात्मकत्वं च 'ममैवंरूपं वस्तु पृष्टिकारि तद्यदीद्- मवाप्यते' इत्यवमादीनां शब्दानामन्तर्जल्पाकाररूपणामिषि विवक्षितार्थवाचकतया प्रवर्त्तमान-त्वात्। श्रुतस्य चैवंलक्षणत्वात्। — शब्दार्थपर्यालोचनं च नाम वाच्यवाचकभावपुर- स्सरीकारेण शब्दसंस्पृष्टस्य अर्थस्य प्रतिपत्तिः, केवलमेकेन्द्रियाणामव्यक्तमेव।" नन्त्रि॰ म॰ अपृ० १४०।

"यद्यपि एकेन्द्रियाणां कारणवेकस्याद् द्रव्यश्चतं नास्ति, तथापि स्तापाद्यवस्थायां साध्वादेरिवाशव्दकारणं अशब्दकार्यं च श्चतावरणक्षयोपशममात्ररूपं भावश्चतं केवलिष्टष्टम-मीषां मन्तव्यम् । न द्वि स्वापाद्यवस्थायां साध्वादिः शब्दं न श्रुणोति न विकल्पयति इत्ये- तावन्मात्रेण तस्य श्रुतक्षानाभावो व्यवस्थाप्यते किन्तु स्वापाद्यवस्थोत्तरकालं व्यक्तीभवद् भावश्चतं रद्वा पयसि सर्पिरिव प्रागपि तस्य तदाऽऽसीदिति व्यवह्वियते, एवमेकेन्द्रियाणासपि सामप्रीवैकल्याद् यद्यपि द्रव्यश्चताभावः, तथापि आवरणक्षयोपश्चमरूपं भावश्चतमवसेयम् । परमयोगिभिर्द्देष्टत्वात्, वह्यादिष्वाहार-भयपरिप्रहमैशुनसंज्ञादेत्ताक्षक्कस्य दर्शनावेति ।

अह — ननु सुप्तयतिलक्षणदृष्टान्तेषि तावद् भावश्चतं नावगच्छामः, तथाहि — श्चतो-पयोगपरिणत आत्मा शृणोतीति श्चतम्, श्रूयते तदिति वा श्चतमित्यनयोर्मध्ये कया व्युत्पत्त्या सुप्तसाधोः श्चतमभ्युपगम्यते ?। तत्राद्यः पक्षो न युक्तः, सुप्तस्य श्चतोपयोगाऽसम्भवात्। द्वितीयोऽपि न सङ्गतः, तत्र शब्दस्य वाच्यत्वात्, तस्यापि च स्वपतोऽसम्भवादिति। सत्यम्, किन्तु शृणोत्यनेन, अस्माद्, अस्मिन् वेति व्युत्पत्तिरिहाश्रीयते, एवं च श्चतङ्गानावरण-। श्योपद्यमो वाच्यः संपद्यते, स च सुप्तयतेः, एकेन्द्रियाणां चास्तीति न किंचित् परिहीयते।" विशेषा० टी० गा० १०१।

"यस्य मुप्तसाधोर्भाषा-श्रोत्रलिक्षरितः तस्योत्थितस्य परप्रतिपादन-परोदीरितश्रब्दश्रवणा-दिलक्षणं भावश्चतकार्यं दृश्यते, तद्दर्शनाच सुप्तावस्थायामपि तस्य लिक्ष्रिपतया तदाऽऽसी-दिति अनुमीयते यस्य त्वेकेन्द्रियस्य भाषा-श्रोत्रलिक्षरितत्वेन कदाचिदपि भ्रतकार्यं नोप-॥ छभ्यते, तस्य कथं तद्स्तीति प्रतीयते ?।

अत्रोत्तरमाह - एकेन्द्रियाणां तावच्छोत्रादिद्रव्येन्द्रियाऽभावेऽपि भावेन्द्रियज्ञानं किंचिद् दृदयत एव, वनस्पत्यादिषु स्पष्टतिहिङ्गोपलम्भात्, तथाहि – कलकण्ठोद्गीर्णमधुरपञ्चमोद्गार-अवणात सद्यः कुसुम-पह्नवादिशसवो विरद्दकवृक्षादिषु अवणेन्द्रियज्ञानस्य व्यक्तं लिङ्गमव-लोक्यते । तिलकादितरुषु पुनः कमनीयकामिनीकमलदलदीर्घशरदिनदुधवललोचनकटा-🚜 क्षनिक्षेपात् कुमुमाचाविभीवश्च चक्षुरिद्रियज्ञानस्य, चम्पकाद्यंहिपेषु तु विविधसुगन्धिगन्ध-वस्तुनिकरम्बोन्मिश्रविमलशीतलसलिलसेकात् तत्प्रकटनं घाणेन्द्रियज्ञानस्य, बक्कलादिभूरुहेषु तु रम्भातिशायिप्रवररूपवरतरूणभामिनीमुखप्रदत्तखच्छसुखादुसुरभिवारूणीगण्डुपाखादनात् तदाविष्करणं रसनेन्द्रियज्ञानस्य, कुरबकादिविटपिष्वशोकादिद्वमेषु च घनपीनोन्नतकठि-नकुचकुन्भ बिश्रमापश्चाजितकुन्भीनकुन्भरणन्मणिवलयक्वणत्कक्कणाभरणभूषितभव्यभामिनी-2 मुजलताऽवगृह्नमुखात् निष्पष्टपद्मरागचूर्णशोणतलतत्पादकमलपार्षणप्रहारा इगिति प्रसून-पञ्जवादिप्रभवः स्पर्शनेन्द्रियञ्चानस्य स्पष्टं लिक्समिनीक्यते । तत्रश्च यथैतेषु द्रव्ये-न्द्रियासत्त्वेऽप्येतद् भावेन्द्रियजन्यं ज्ञानं सकलजनप्रसिद्धमस्ति, तथा द्रव्यश्रुताभावे भावश्रुतमपि भविष्यति । दृश्यते हि जलाद्याहारोपजीवनाद् वनस्पलादीनामाहारसंज्ञा, सङ्कोचनवल्यादीनां तु इसारपशीदिमीत्याऽवयवसंकोचनादिभ्यो भयसंज्ञा, विरद्दकतिलक-» चम्पत्रकेशराऽशोकादीनां तु मेथुनसंज्ञा दर्शितेव, बिल्वपलाशादीनां तु निधानीकृतद्रविणो-परिपादमोचनादिभ्यः परिप्रहसंज्ञा। न चैताः संज्ञा भावश्रुतमन्तरेणोपपद्यन्ते । तस्माद् भावेन्द्रियपश्चकावरणक्षयोपश्चमाद् भावेन्द्रियपञ्चकज्ञानवद् भावश्चतावरणक्षयोपश्चमसद्भा-वाद् द्रव्यश्चताभावेऽपि यश यावश भावश्चतमस्येवैकेन्द्रियाणाम्, इत्यलं विस्तरेण । तर्हि 'जं विण्णाणं सुयाणुसारेणं' इति श्रुतज्ञानकक्षणं व्यभिचारि प्राप्नोति, श्रुतानुसारित्वमन्तरेणा-

प्येकेन्द्रियाणां भानश्रुताभ्युपगमादिति चेत्, नैवम्, अभिप्रायाऽपरिज्ञानात्, शब्दोक्केखसिहतं विशिष्टमेव भावश्रुतमाश्रित्य तक्कक्षणमुक्तम्, यत्त्वेकेन्द्रियाणामौधिकमविशिष्टभावश्रुतमात्रं तद्दावरणक्षयोपश्चमस्वरूपम्, तच्छुतानुसारित्वमन्तरेणापि यदि भवति, तथापि न कश्चिद् व्यभिचारः।" विशेषा॰ टी॰ गा॰ १०२-१०३,४७५-४७६।

पृ० ७. पं० १९. 'पदार्थ' - बुलना -

''सुत्तं पयं पयत्थो संभवओ विग्गहो वियारो य ।

दूसियसिद्धी नयमयविसेसओ नेयमणुसुत्तं ॥'' विशेषा॰ गा॰ १००२ ।

''संहिता च पदं चैव पदार्थः पदविग्रहः ।

चालना प्रत्यवस्थानं व्याख्या तन्नस्य पद्विधा ॥'' विशेषा॰ टी॰ पृ॰ ४०० ।

''संहिया य पयं चेव पयत्थो पयविग्गहो ।

चालणा य पसिद्धी य छव्विहं विद्धि लक्खणं ॥ ३०२ ॥

तत्र संहितेति कोऽर्थः, इत्याह -

सन्निकरिसो परो होइ संहिया संहिया व जं अत्था। लोगुत्तर लोगम्मि य हवइ जहा धूमकेउ ति ॥ २०३॥

यो द्वयोर्बहूनां वा पदानां 'परः' अस्खिलितादिगुणोपेतो विश्वक्ताक्षरो झिटिति मेधा- 15 विनामर्थप्रदायी 'सिन्निकर्षः' संपर्कः स संहिता । अथवा यद् अर्थाः संहिता एषा संहिता । सा द्विविधा – लौकिकी लोकोत्तरा च । तत्र लौकिकी 'यथा धूमकेतुः' इति । यथा इति पदं धूम इति पदं केतुरिति पद्म् ॥ ३०३ ॥

तिपयं जह ओवम्मे धूम अभिभवे केउ उस्सए अत्थो। को सु त्ति अग्गि उत्ते किं लक्खणो दहणपयणाई॥ ३०४॥

'यथा धूमकेतुः' इति संहितासूत्रं त्रिपदम् । सम्प्रति पदार्थ उच्यते—यथेति औपम्ये । धूम इति अभिभवे, 'धूवि धूनने' इति वचनात् । केतुरिति उच्छ्रये । एष पदार्थः । धूमः केतुरस्य इति धूमकेतुरिति पद्विम्रहः । कोऽसौ इति चेत् अग्निः । एवमुक्ते पुनराह — स किलक्षणः ? । सूरिराह — दहन-पचनादि । दहन-पचन-प्रकाशनसमर्थोऽचिष्मान् ॥ ३०४ ॥

अत्र चालनां प्रत्यवस्थानं चाह -

जइ एव सुक-सोवीरगाई वि होंति अग्गिमक्खेवो । न वि ते अग्गि पइन्ना कसिणग्गिगुणिनओ हेऊ ॥ ३०५ ॥ दिट्ठंतो घडगारो न वि जे उक्खेवणाइ तकारी । जम्हा जहुत्तहेऊसमिन्नओ निगमणं अग्गी ॥ ३०६ ॥

यदि नाम दहन-पचनादिस्ति शुक्ल-सौवीरकादयोऽपि दहन्ति, करीषादयोऽपि पचन्ति, अ खद्योतमणिप्रभृतयोऽपि प्रकाशयन्ति ततस्तेऽपि अग्निर्भवितुमर्हन्ति — एष 'आक्षेपः' चालना । अत्र प्रत्यवस्थानमाद — 'नैव शुक्लादयोऽग्निर्भवन्ति' इति प्रतिज्ञा 'कृत्स्त्रगुणसमन्वितत्वात्' इति हेतुः । 'दृष्टान्तो घटकारः' । यथा हि घटकर्ता मृत्पिण्डदण्डचक्रसूत्रोदकप्रयस्रहेतुकस्य जा॰ १०

घटस्य कात्क्र्येनाभिनिर्वर्तकः; अभिनिर्वृत्तस्य चोत्क्षेपणोद्वहनसमर्थः, यथाऽन्ये पुरुषाः, न च ये घटस्योत्क्षेपणादयः तत्कारी घटस्याभिनिर्वर्तकः । एवमत्रापि यो दहति पचित प्रकाश-यति च यथा स्वगतेन लक्ष्णेनासाधारणः स एव यथोक्तहेतुसमन्वितः परिपूर्णोऽमिर्न शुक्लादय इति निगमनम् ॥ ३०५ ॥ ३०६ ॥

सम्प्रति छोकोत्तरे संहितादीनि दर्शयति —

उत्तरिए जह दुमाई तदत्थहेऊ अविग्गहो चैव। को पुण दुम्र ति वृत्तो भण्णइ पत्ताइउववेओ।। २०७॥ तदभावे न दुम्र ति य तदभावे वि स दुम्र ति य पइना। तग्गुणलद्भी हेऊ दिद्वंतो होइ रहकारो।। २०८॥

सम्प्रति मतान्तरेणान्यथा व्याख्याखश्रणमाह –

सुत्तं पयं पयत्थो पयनिक्खेवो य निन्नयपसिद्धी । पंच विगप्पा एए दो सुत्ते तिन्नि अत्थिम्म ॥ ३०९ ॥

प्रथमतोऽस्विलितादिगुणोपेतं सूत्रमुक्षारणीयम्, ततः 'पदं' पदच्छेदो विषेयः । तदनन्तरं पदार्थः कथनीयः । ततः 'पदनिक्षेपः' पदार्थनोदना । तदनन्तरं 'निर्णयप्रसिद्धिः' निर्णयवि
प्रधानम् । पदविष्रद्दः पदार्थेऽन्तर्भूतः । एवमेते पच्च 'विकल्पाः' प्रकाराः व्याख्यायां भवन्ति ।
अत्र सूत्रं पदमिति द्वौ विकल्पौ सूत्रे प्रविष्टौ । 'त्रयः' पदार्थ-तदाक्षेप-निर्णयप्रसिद्ध्यात्मका
अर्थ इति ॥ ३०९॥" — वृहत् ।

पृ० ७. पं० २०. 'उपदेशपदादौ' - उपदेशपद गा॰ ८५९-८८५ । घोडशक १.९० ।

''ऊहादिरहितमाद्यं तद्युक्तं मध्यमं भवेज्ज्ञानम् । चरमं हितकरणफलं विषयेयो मोहतोऽन्य इति ॥ वाक्यार्थमात्रविषयं कोष्ठकगतवीजसिक्तमं ज्ञानम् । श्रुतमयमिह विज्ञेयं मिथ्याभिनिवेशरिहतमलम् ॥ यतु महावाक्यार्थजमितस्क्ष्मसुयुक्तिचिन्तयोपेतम् । उद्क इव तैलिबिन्दुर्विसिपं चिन्तामयं तत् स्यात् ॥ ऐदम्पर्यगतं यद्विष्यादौ यत्नवत्त्रथेयोचैः । एतत्तु भावनामयमग्रद्धसद्दत्तदीप्तिसमम् ॥'' वोडशक १९.६-९ । 'मूअं केवलसुत्तं जीहा पुण होइ पायडा अत्थो । सो पुण चउहा भणिओ हंदि पयत्थाइभेएण ॥ १५५ ॥

'मूकं' मूकपुरुषतुल्यं कस्यचिदर्थस्यावाचकम्, 'केवलसूत्रं' व्याख्यानरहितसूत्रम् । अर्थः अपनः प्रकटा जिह्वा, परावबोधहेतुत्वादिति । तद्भेदानाह । हंदीत्युपदर्शने । स पुनरर्थः पदार्थादिभेदेन चतुर्द्धो भणितः । तदुक्तम् —

"पयवक्तमहावकत्थमइदंपजं च एत्थ चत्तारि । सुअभावावगमम्मि हंदि पगारा विणिहिट्टा ॥" [ उपदेशपद गा॰ ८५९ ] तत्र पदार्थी यथाश्रुतार्थः पद्यते गम्यतेऽर्थः सामान्यरूपोऽचालिताप्रत्यवस्थापितो येनेति न्युत्पत्तेः । तदाह —

"अत्थपदेण हु जम्हा एत्थ पर्य होइ सिद्धंति ॥" [ उपदेशपद गा॰ ८८३ ] बाक्यार्थः – चालनावाक्यार्थः । महावाक्यार्थश्च प्रत्यवस्थापनार्थ( श्नात्मश्)वाक्यार्थः । ऐद्म्पर्यार्थश्च तात्पर्यार्थः इति ॥ १५५ ॥

इत्थमर्थचातुर्विध्यमन्येषामपि सम्मतमित्याह -

अण्णेहि वि पडिवन्नं एअं मत्तुग्गहाउ नहस्स । भट्टस्स य मग्गाओ मग्गन्नाणस्स णाएणं ॥ १५६ ॥

अन्यैरिष एतत्पूर्वोक्तं प्रतिपन्नम् अङ्गीकृतम् । कथमित्याह – शतुप्रहान्नष्टस्य पाटिलपुत्रादौ प्रस्थितवतः पुरुषस्य कांचिद्धिषमां भुवं प्राप्तस्य शत्रावुपस्थिते प्रहीष्यत्ययमिति भयान् पलायि- १० तस्य ततो मार्गाद्वष्टस्य मार्गज्ञानस्य मार्गावचोधस्य ज्ञातेन दृष्टान्तेन । तस्य हि मार्गजिज्ञा-सार्थं दूरे पुरुषमात्रमज्ञातविशेषं दृष्ट्वा सहमा तत्समीपगमनं न संभवति, कदाचित् शत्रुरिष भवेदयमिति संदेहात् । नाषि तस्य परित्राजकादिवेशधारिणोऽिष समीपे पथपुन्छार्थं गमनं युक्तम् , शत्रोरिष पथिकविश्वासनार्थं तथाविधवेशप्रतिपत्तेः संभाव्यमानत्वात् । बालवृद्धादिभ्यः सत्यवादितयाऽनुमतेभ्यः पृच्छायोग्यं पुरुषं तु ज्ञात्वाऽनुकूले मनःपवनशकुनादिना निरुप- १६ वमार्गपरिज्ञानार्थं तत्समीपगमनं युज्यते । एवं हि अत्र पुरुषमात्रदर्शनतुल्यः पदार्थः, शत्रुवेशभेददर्शनतुल्यो वाक्यार्थः, बालादिभ्यः प्रामाणिकपुरुषावगमनतुल्यो महावाक्यार्थः, ऐदम्पर्यार्थस्यु ग्रुद्धोऽधिकारी प्रष्टव्य इति द्रष्टव्यम् ॥ १५६ ॥

पदार्थादीनामेव सम्भूय कार्यकारित्वं व्यवस्थापयति -

एत्थ पयत्थाईणं मिहो अवेक्खा हु पुण्णभावंगं । लोअम्मि आगमे वा जह वकत्थे पयत्थाणं ॥ १५७॥

अत्र पदार्थादिषु अर्थभेदेषु, पदार्थादीनां मिथः परस्परमपेक्षा क्रमिकोत्पादरूपा पूर्ण-भावाङ्गं एकोपयोगाश्रययावत्पर्यायसिद्धिनिबन्धनम्, लोके आगमे वा यथा वाक्यार्थे पदार्थानाम्। अथ वाक्यार्थप्रतीतौ पदार्थप्रतीतीनां हेतुत्वान् तत्र तदपेक्षा युज्यते । प्रकृते तु पदार्थादीनामैदम्पर्यार्थपर्यवसन्नत्वेन कार्यान्तराभावात् क मिथोऽपेक्षास्त्वित चेत्। न । अ यावत्पदार्थप्रतीतीनामेव वाक्यार्थप्रतीतित्वेन तेषां परस्परमपेक्षावत्पदार्थोदीनां परस्परम-पेक्षोपपत्तेः, सापेक्षपदार्थादिसमुदायात्मकोपयोग एव तदावरणक्षयोपशमहेतुत्वात्॥१५७॥

तत्र लोक एव तावत् पदार्थादीनां मिथोऽपेक्षां व्युत्पादयति -

पुरओ चिट्ठइ रुक्खो इय वकाओ पयत्थबुद्धीए । ईहावायपओयणबुद्धीओ हुंति इयराओ ॥ १५८ ॥

'पुरतिसष्ठिति वृक्षः' इति वाक्यात् पदार्थबुद्धा मदिभमुखदेशिख्याश्रयो वृक्ष इत्या-कारया ईहापायप्रयोजनिवषया इतरा वाक्यार्थमहावाक्यार्थेदम्पर्यार्थधीरूपा बुद्धयो भवन्ति । तथाहि 'अप्रे वृक्षस्तिष्ठांत' इति प्रतीत्मनत्तरं 'वृक्षो भवन्नयं कि आम्रो वा स्यान्निम्बो वा' इति वाक्यार्थप्रतीतिः प्रादुर्भवति । ततः प्रतिविशिष्टाकारावलोकनेन 'आम्र एवायम्' इति महावाक्यार्थधीः स्थात् । ततः पुरःसरम् 'आम्रार्थिना प्रवर्तितन्यम्' इत्येदम्पर्यार्थधीरिति । नद्येवं प्रकारं विना निराकांक्षप्रतीतिः सिद्धेत् पदार्थमात्रज्ञानात् पदार्थसारितविशेषार्थ- जिज्ञासारूपाया आकांक्षाया अनुच्छेदात् वाक्यार्थस्यापर्यवसितत्वात् ॥ १५८ ॥

आगमेषि तामाह --

हंतव्वा नो भूआ सव्वे इह पायडो चिय पयत्थो । मणमाईहिं पीडं सव्वेसिं चेव ण करिजा ॥ १५९ ॥

'सर्वाणि भूतानि न हंतच्यानि' इह प्रकट एव पदार्थः । मनआदिभिर्मनोवाकायैः पीडां बाघां सर्वेषामेव समस्तानामपि जीवानां न कुर्यात्, न विदध्यादिति ॥ १५९ ॥

> आवस्रमकरणिकं एवं चेइहरलोचकरणाई। इय वकत्थो अ महावकत्थो पुण इमो एत्थ ॥ १६०॥

एवं सित चैत्यगृहलोचकरणादिकमकरणीयं साधुश्राद्धानां अकर्तेन्यमापन्नम्, तत्रापि परपीडानुगमान् इत्येष वाक्यार्थश्चालनागम्यः । महावाक्यार्थः पुनरत्रायम् ॥ १६०॥

> अविहिकरणंमि दोसो तो विहिणा चेन होइ जइअन्नं। अइदंपज्जत्थो पुण आणा धम्मम्मि सारो ति ॥ १६१॥

अविधिकरणेऽनीतिविधाने चैत्यगृहलोचादेः, दोपो हिंसापत्तिः विधिकरणनान्तरीयका-सत्प्रवृत्तिनिवृत्तिपरिणामजनितस्याहिंसानुबन्धस्य प्रच्यवात् । तत् तस्मात् विधिनैव यतितव्यं भवति चैत्रगृहलोचाद्यथें । तदिदमुक्तम् —

> "अविहिकरणंमि आणाविराहणा दुद्वमेव एएसिं। ता विहिणा जइअञ्चं ति" - [ उपदेशपद गा॰ ८६७]

चैत्यगृहकरणविधिश्च-

15

25

M

"जिनभवनकरणविधिः शुद्धाः भूमिर्दलं च काष्टादि । भृतकानतिसन्धानं स्वाशयष्ट्रद्धिः समासेन ॥"

इत्यादिमन्थोक्तः । होचकर्मविधिस्तु -

''धुवलोओ अ जिणाणं वासावासेसु होइ थेराणं । तरुणाणं चउमासे बुड्ढाण होइ छम्मासे ॥''

इत्याशुक्तः । ऐदम्पर्यार्थः पुनः 'आज्ञा धर्मे सारः' इति । तामन्तरेण धर्मबुद्धापि इतस्य निरवद्यत्वाभिमतस्यापि कार्यस्य निष्कछत्वादिति ॥ १६१॥

वाक्यान्तरमधिकृत्याह -

गंथं चएक एत्थ वि सचेअणाचेअणं चए वत्थुं। एस पयत्थो पयडो वक्तत्थो पुण इमो होइ॥ १६२॥

'प्रन्थं त्यजेन्' इत्यत्रापि सचेतनमचेतनं च वस्तु त्यजेन गृह्हीयात् इति एष प्रकटः पदार्थः । वाक्यार्थः पुनरयं च वक्ष्यमाणलक्ष्मणो भवति ॥ १६२ ॥ वत्थाईण अगहणं एवं पत्तं मुणीण अविसेसा । आणाचाए दोसो नण्णह वत्थाइगहणे वि ॥ १६३ ॥

एवं सित प्रन्थमात्रप्रहणनिषेषे मुनीनामविशेषाद्वसादीनामप्रहणं प्राप्तं । न हि स्वर्णादिकं प्रन्थो वसादिकं च न प्रन्थ इति विशेषोऽस्ति । आज्ञात्यागे ''जिणाण बारसस्वो उ'' इत्यादिवचनोह्नक्कने वसादिप्रहणेऽपि दोषोऽतिरिक्तोपकरणस्याधिकरणस्पत्वात्, नान्यथा । आज्ञाया अत्यागे वस्नादिप्रहणेऽपि दोषः ॥ १६३॥

एयमगहणं भावा अहिगरणचायओ मुणेअव्वं। एस महावक्तत्थो अइदंपजं तु पुन्वुत्तं।। १६४॥

यत एतद्वस्तादिमहणं भावान् तत्त्वतोऽधिकरणत्यागत आर्तध्यानादिपरिहारात् अम्बर्णं मुणेअव्वंति ज्ञातव्यम् । अमहणपरिणामोपष्टम्भकं महणमपि खलु अमहणमेव । एव महा- "वाक्यार्थः । ऐदम्पर्यं तु पूर्वोक्तं आज्ञैब सर्वत्र धर्मे सार इति ॥ १६४ ॥

वाक्यान्तरमधिकुत्याह -

तवज्झाणाइ कुजा एत्थ पयत्थो उ सव्वहिं ओहा । छहुस्सम्माईणं करणं सेयं सिवट्टं ति ॥ १६५ ॥

'तपोष्यानादि कुर्यात्' अत्र वाक्ये पदार्थस्तु सर्वत्र ओघेन समर्थासमर्थादिपरिहारसामा- । न्येन शिवार्थं मोक्षार्थं षष्ठोत्सर्गादीनां करणं श्रेय इति ॥ १६५ ॥

> तुच्छावत्ताईणं तकरणं अकरणं अओ पत्तं । बहुदोसपसंगाओ वकत्थो एस द्रष्ट्रव्वो ॥ १६६ ॥

तुच्छा असमर्थाः बालवृद्धादिलक्षणाः, अन्यक्ताश्च अगीतार्थाः, आदिनावश्यकहानि-योग्यादिप्रहस्तेषामतः पदार्थात् तत्करणं षष्ठोत्सर्गादिकरणं प्राप्तं बहुदोषप्रसंगात् शक्त्यति- ॥ क्रमेण तपोध्यानादिकष्टानुष्ठानस्यार्तध्यानमयत्वेन तिर्थगाद्यग्रभजन्माद्यापत्तेः अकरणं तस्ब-तोऽकरणमेव तत्, एष वाक्यार्थो द्रष्टच्यः ॥ १६६ ॥

> एस महावकत्थी समयाबाहेण एत्थ जमदोसी । सन्वत्थ समयणीई अइदंपजत्थओ इद्वा ॥ १६७ ॥

एष महावाष्यार्थः यत्समयाबाधेनागमातुष्ठद्वनेन, अत्रादोषः । आगमश्चायमत्र । व्यवस्थितः –

''तो जह न देह पीडा न यावि विमंससोणियत्तं च । जह घम्मज्झाणबुही तहा इमं होइ कायव्वं ॥'' ऐदम्पर्यार्थत ऐदम्पर्यार्थमाश्रित्य सर्वत्र समयनीतिरागमनीतिरेव, इष्टाऽभिमता । तस्या एव सर्वत्राधिकार्यनिधिकार्यादिविमागप्रदर्शनहेतुत्वात् ॥ १६७॥

वाक्यान्तरमप्यधिकृत्याह -

दाणपसंसणिसेहे पाणवहो तय च वित्तिपडिसेहो । एत्य पयत्थो एसो जं एए दो महापावा ॥ १६८ ॥ दानप्रशंसायां प्राणवधः, तिमवेषे च वृत्तिप्रतिवेधः, एतेनेदं सूत्रकृतांगसूत्रं लक्ष्यते —
"जे उ दाणं पसंसंति वहमिच्छन्ति पाणिणं ।
जे अण्णं पडिसेहंति वित्तिच्छेयं कुणन्ति ते ॥" [स्त्रकृ॰ १.१९.२०]

अत्र पदार्थ एषः यदेती हो दानप्रशंसानिषेधी महापापावशुभगतिलाभान्तरायादिशवलपाप-• प्रकृतिबन्धहेतुत्वादिति ॥ १६८ ॥

> वकत्थो पुण एवं विच्छेओ होज देसणाईणं । एयं विसेसविसयं जुजह भणिअं तु वोत्तुं जे ॥ १६९ ॥

वाक्यार्थः पुनरेवमभ्युपगम्यमाने देशनादीनां पात्रापात्रादिविषयदानविधिनिषेधादिदेश-नादीनां विच्छेदः स्यात् —

> "धर्मस्यादिपदं दानं दानं दारियनाञ्चनम् । जनप्रियकरं दानं दानं सर्वार्थसाधनम् ॥ बीजं यथोपरे क्षिप्तं न फलाय प्रकल्प्यते । सथाऽपात्रेषु यद्दानं निष्फलं तद्विदुर्बुधाः ॥"

इत्यादिदेशनाप्रयुत्तौ जीविहेंसानुमतिलाभान्तरायप्रसङ्गस्य वज्रलेपायमानत्वात् । तस्मात् । एतद्भणितं तु विशेषविषयं वक्तुं युज्यते, जे इति पादपूरणार्थो निपातः ॥ १६९ ॥

आगमविहिअणिसिद्धे अहिगिच पसंसणे णिसेहे अ। लेसेण वि णो दोसो एस महावक्तगम्मत्थो ॥ १७०॥

श्रागमे सिद्धान्ते विद्वितं निषिद्धं च दानमधिक्रत्य प्रशंसने निषेषे च लेशेनापि नो दोषः । सत्प्रवृत्तिरूपस्य विद्वितदानन्यापारस्य हिंसारूपत्वाभावेन तत्प्रशंसने हिंसानुमोदनस्या
प्रसङ्गात् । प्रत्युत सुकृतानुमोदनस्यैव सम्भवात् , निषिद्धदानन्यापारस्य च असत्प्रवृत्तिरूपस्य निषेषे वृत्तिच्छेदपरिणामाभावेनान्तरायानर्जनात् । प्रत्युत परहितार्थप्रवृत्त्यान्तरायकर्मविच्छे- द एव । तदिदसुक्तमुपदेशपदे —

"आगमनिहिअं तंते पिडिसिद्धं चाहिगिच णो दोसो चि" — [गा॰ ८७९] आगमनिहितं संस्तरणे सुपात्रे शुद्धभक्तादिदानम् । असंस्तरणे त्वशुद्धभक्तादिदानमिष असिबिद्धं च क्रुपात्रदानादिकमनुकम्पादानं तु कापि न निषिद्धं यदाह —

> "मोक्खत्थं जं दाणं तं पइ एसो विही समक्खाओ । अणुकम्पादाणं पुण जिणेहिं न कयावि पडिसिद्धं ॥"

एष महाबाक्यगम्योर्थः ॥ १७० ॥

30

अइदंपज़त्थो पुण मोक्खंगं होइ आगमाबाहा । एवं पहसुत्तं चिय वक्खाणं पायसो जुत्तं ॥ १७१ ॥

ऐदम्पर्यार्थः पुनर्माक्षाङ्गं भवति, आगमाबाधा आगमार्थानुहङ्कनम् । अतिदेशमाह — एवमुपद्शितप्रकारेण प्रतिसूत्रं यावन्ति सूत्राण्यङ्गीकृत्य प्रायशो व्याख्यानं युक्तं अतिसं- क्षिप्रहचिश्रोत्राद्यपेक्षया प्रायश इत्युक्तम् ॥ १७१॥

कृत एतदित्यत आह -

एवं सम्मन्नाणं दिद्वेद्वविरोहनाणविरहेण । अण्णयरगमा कासइ सुअमिहरा कासइ अनाणं ॥ १७२ ॥

एवं प्रतिसूत्रमुक्तकमेण व्याख्याने सम्यग्ज्ञानं व्युत्पन्नस्य निराकाक्षप्रतीतिकृपं स्यात् । इत्थमेव खल्वेतत् श्रुतचिन्ताभावनात्मकत्वेन परिपूर्णतामास्कन्दति । इतरथा एवं व्याख्याना- । भावे अन्यतरगमादेकतरमर्थमार्गमनन्तगमश्चतमध्य पतितमाश्रित्य कस्यचिद्विपरीताभिनिवेश-रहितस्य श्रोतुः दृष्टेष्टविरोधज्ञानविरहेण शास्त्रेतरमानशास्त्रान्यतरविरुद्धत्वज्ञानाभावेन श्रुतं अप्रामाण्यज्ञानानास्कंदितश्रुतज्ञानमात्रं भवति, न तु चिन्तामावनाभ्यां परिपूर्णम् , कस्यचित्र विपरीताभिनिवेशवतः श्रोतुः अज्ञानं विरुद्धत्वेन अशामाण्यज्ञानास्कंदितत्वात् तत्त्वतोऽज्ञान-मेव तत् स्यात् ॥ १७२॥" - उपदेशरहस्य।

पूठ ७. पंठ २१. 'सब्वे पाणा' --''उरालं जगतो जोगं विवजासं पलिति य । सन्वे अकंतदक्खा य अओ सन्वे अहिंसिता।। एयं ख़ नाणिणो सारं जन हिंसइ किंचण। अहिंसा समयं चेव एतावन्तं वियाणिया ॥" सत्रकः १.१.४.९-१०।

9.99.5-901

"प्रमायं कम्ममाहंसु अप्पमायं तहाSवरं"- स्त्रकः १.८.३।

'से जहा नाम मम अस्तायं दंडेण बाः'हम्ममाणस्यः'जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारगं दुक्खं भयं पडिसंवेदेमि इवेवं जाण सन्वे जीवा सन्वे भूता सन्वे पाणा सन्वे सत्ता रंडेण वा · · · हम्ममाणा जाव लोसुक्खणणमायमवि हिंसाकारगं दुक्खं भयं पहिसं- 2 वेदेन्ति, एवं नचा सन्वे पाणा जाव सत्ता ण हंतन्वा ण अजावेयन्त्रा ण परिघेतन्त्रा ण परितावेयव्वा ण उद्देवयव्वा । से बेमि जे य अतीता जे य पहुपन्ना जे य आगमिस्सा अरिहंता भगवन्ता सब्वे ते एवमाइक्खन्ति जाव पहत्वेंति - सब्वे पाणा जाव सत्ता ण हंतव्या जाव ण उहवेयव्वा - एस धम्मे धुवे णीतिए सासए समिष होगं खेयनेहिं पवेहए ... -स्त्रकृ० २.१.१५ । २.२.४१ ।

> ''जे केइ ख़ुद्दगा पाणा अहवा संति महालया। सरिसं तेहिं वेरंति असरिसंति य नो वए ॥" स्त्रकृ० २.५.६।

''ये केचन क्षुद्रा एकेन्द्रियाद्योऽल्पकाया वा प्राणिनोऽथवा महालया महाकायास्तेषां व्यापादने सदृशं वज्रं कर्म वैरं वा विरोधलक्षणं समानतुल्यप्रदेशत्वादिखेवं न वदेत् । तथा विसदृशं तदिन्द्रियज्ञानकानां विसदृशत्वादिति अपि न वदेत् । यतः आभ्यां द्वाभ्यां ॥ स्थानाभ्यां व्यवहारो न विद्यते । यतो न वध्यानुरोधी कर्मबन्धविशेषोऽस्ति । अपि त वधकस्य तीव्रभावो मन्द्रभावो ज्ञानभावोऽज्ञानभावो महावीर्यत्वमलपवीर्यत्वं च तत्र तन्त्रमिति तदनयोः स्थानयोः प्रवृत्तस्यानाचारं विजानीयात्, भावसव्यपेश्वस्यैव कर्मबन्धविशेषस्याभ्यु-पगमौचित्यात् । नहि वैद्यस्यागमसन्यपेक्षस्य सम्यक् कियां कुर्वत आतुरविपत्तावपि वैरानु-षङ्गः । सर्पबुद्ध्या रज्जमिप प्रतो भावदोषात् कर्मबन्धश्चेति ।" उपदेशरहस्य ५० ४२ ।

# "कम्मं चयं न गच्छइ चउन्त्रिहं भिक्तुत्रमयम्मि ॥" स्त्रकः नि॰ ३९।

"कर्म चयं उपचयं चतुर्विषमि न गच्छति भिश्चममये शाक्यागमे । चातुर्विष्यं तु कर्मणोऽविज्ञोपिकतम् — अविज्ञानमविज्ञा तयोपिकतम्, अनाभोगकृतमित्यर्थः । यथा मातुः स्तनाचाक्रमणेन पुत्रव्यापत्तावष्यनाभोगां कर्मोपिचीयते । तथा, परिज्ञानं परिज्ञा — केवलेन मनसा पर्यालोचनम् । तेनापि कस्यचित्प्राणिनो व्यापादनाभावात् कर्मोपचयामाव इति । तथा, ईरणमीर्या — गमनम् । तेन जनित्तमीर्याप्रत्ययम् । तद्पि कर्म उपचयं न गच्छति प्राणिव्यापादनाभिसन्वरभावादिति । तथा, स्वप्नान्तिकं — स्वप्नप्रत्ययं कर्म नोपचीयते यथा स्वप्नभोजने सुरुषभावः ।" पुत्रकृ शे १० १० ११ ।

"भाम्प्रतं यदुक्तं निर्युक्तिकारेणोइकाशाधिकारे - 'कर्म चयं न गच्छति चतुर्विधं "भिक्षुसमये' इति तद्धिकृत्याह -

#### अहानरं पुरक्खायं किरियानाइदरिसणं । कम्मचितापणट्ठाणं संसारस्स प्यहृणम् ॥ २४ ॥

'अथे' स्वानन्तर्ये, अज्ञानबादिमतानन्तरमिद्मन्यत् 'पुरा'-पूर्वम् , आख्यातम् — कथितम् , किं पुनस्तिद्याह् — 'कियावादिदर्शनम्' क्रियेव चैत्यकर्मादिका प्रधानं मोक्षाक्रमित्येवं बिद्युं । शिलमेवां ते कियावादिनः, तेवां दर्शनम् — आगमः-क्रियावादिदर्शनम् । किंभूतास्ते किया-वादिन इत्याह् — कर्मणि — ज्ञानावरणादिके चिंता — पर्यालोचनम् — कर्मचिंता, तस्याः प्रनष्टाः अपगताः कर्मचिन्ताप्रनष्टाः । यतस्ते अविज्ञानायुपचितं चतुर्विधं कर्मबन्धं नेच्छन्ति अतः कर्मचिन्ताप्रनष्टाः । तेषां चेदं दर्शनं संसारवर्धनमिति ॥ २४ ॥

यथा च ते कर्मचिन्तातो नष्टास्तथा दर्शयितमाह -

#### जाणं काएणऽणाउट्टी अबुहो जं च हिंसति । पुद्दो संवेदद परं अवियत्तं खु सावजं ॥ २५ ॥

यो हि 'जानन्' अवगच्छन् प्राणिनो हिनस्ति, कायेन चानाकुटी, 'कुट्ट छेदने' आकुट्टन-माकुट्ट: स विद्यते यस्यासावाकुटी नाकुट्टयनाकुटी। इदमुक्तं भवति – यो हि कोपादेनिमि-त्तात् केवलं मनोच्यापारेण प्राणिनो व्यापादयति, न च कायेन प्राण्यवयवानां छेदनभेद-" नाविके व्यापारे वर्तते न तस्यावदां, तस्य कर्मापचयो न भवतीत्यर्थः। तथा, अबुधः अजा-मानः कायव्यापारमात्रेण यं च हिनस्ति प्राणिनं तत्रापि मनोव्यापाराभावान्न कर्मोपचय इति। अनेन च स्रोकार्धेन यदुक्तं निर्युक्तिकृता यथा — 'चतुर्विधं कर्म नोपचीयते भिक्षु-समये' इति तत्र परिक्रोपचितमविक्कोपचितारूयं भेदद्वयं साक्षादुपात्तं शेषं त्वीर्यापथसप्रान्ति-कभेदद्वयं च शब्देनोपात्तम्।

करं तर्हि तेषां कर्मोपचयो भवति इति ?। उच्यते - यद्यसौ हन्यमानः प्राणी भवति, इन्तुश्च यदि प्राणीत्येवं ज्ञानमुत्पद्यते तथैनं हन्मि इत्येवं च यदि बुद्धिः प्रादुः ज्यात्, एतेषु च सत्सु यदि कायचेष्टा प्रवर्तते, तत्सामि यद्यसौ प्राणी व्यापाद्यते ततो हिंसा ततश्च कर्मो-पचयो भवतीति। एषामन्यतराभावेऽपि न हिंसा, न च कर्मचयः। अत्र च पद्धानां पदानां डार्त्रिशङ्काः भवन्ति। तत्र प्रथमभक्के हिंसकोऽपरेष्वेकत्रिश्वत्स्वहिंसकः। तथा चोक्तं -

#### "प्राणी प्राणीज्ञानं घातकचित्तं च तद्गता चेष्टा । प्राणेश्व विष्रयोगः पश्चभिरापद्यते हिंसा ॥"

किमेकान्तेनैव परिक्रोपचितादिना कर्मोपचयो न भवत्येव ? । भवति काचिद्वयक्त-मात्रेति दर्शयितुं ऋोकपश्चार्धमाह — 'पुट्टोति' । तेन केवलमनोव्यापाररूपपरिक्रोपचितेन केवलकायिकयोत्थेन वाऽविक्रोपचितेनेर्यापथेन खप्रान्तिकेन च चतुर्विषेनापि कर्मणा 'रप्टटः' क्ष्र्रेच्छुप्तः संस्तृत्कर्माऽसौ स्पर्शमात्रेणैव परमनुभवति । न तस्याधिको विपाकोऽस्ति । कुड्यापतितसिकतामुष्टिवत्स्पर्शानन्तरमेव परिशटतीत्यर्थः । अत एव तस्य चयाभावोऽभि-धीयते । न पुनरत्यन्ताभाव इति । एवं च कृत्वा तद् 'अव्यक्तम्' अपरिस्कुटम् । खुरब-धारणे । अव्यक्तमेव, स्पष्टविपाकानुभवाभावात् । तदेवमव्यक्तं सहावद्येन — गर्झेण वर्तते तत्यरिक्रोपचितादिकर्मेति ॥ २५ ॥

ननु यद्यनन्तरोक्तं चतुर्विधं कर्म नोपचयं याति कथं तर्हि कर्मोपचयो भवतीत्येतदा-शक्क्याह —

### संतिमे तउ आयाणा जेहिं कीरइ पावगं । अभिकम्मा य पेसा य मणसा अणुजाणिया ॥ २६ ॥

'सन्ति' विद्यन्ते अमूनि त्रीणि आदीयते स्वीक्रियते अमीभिः कर्म इत्यादानानि । एतदेव । दर्शयति — यैरादानैः 'क्रियते' विधीयते, निष्पाद्यते 'पापकं' करमषं तानि चामूनि । तद्यथा — 'अभिक्रम्येति' आभिमुख्येन वध्यं प्राणिनं क्रान्त्वा — तद्भाताभिमुखं चित्तं विधाय, यत्र स्वत एव प्राणिनं व्यापादयति तदेकं कर्मादानम् । तथा, अपरं च प्राणिधाताय प्रेष्यं समादिश्य यत्प्राणिव्यापादनं तिष्कृतीयं कर्मादानम् । तथा, अपरं व्यापादयन्तं मनसाऽनुजानीत इत्येतत् तृतीयं कर्मादानम् । परिक्रोपचिदास्यायं भेदः — तत्र केवस्रं मनसा चिन्तनम् , इह त्वपरेण । व्यापाद्यमाने प्राणिन्यनुमोदनमिति ॥ २६ ॥

तदेवं यत्र स्वयं कृतकारितानुमतयः प्राणिघाते क्रियमाणे विद्यन्ते क्विष्टाध्यवसायस्य प्राणा-तिपातश्च तत्रैव कर्मोपचयो नान्यत्र इति दृशयितुमाह —

> एते उ तउ आयाणा जेहिं कीरइ पावगं । एवं भावविसोहीए निव्वाणमभिगच्छति ॥ २७ ॥

तुरवधारणे। एतान्येव पूर्वोक्तानि त्रीणि व्यस्तानि समस्तानि वा आदानानि येर्दुष्टाध्य-वसायसव्यपेक्षेः पापकं कर्म उपचीयते इति। एवं च स्थिते यत्र कृतकारितानुमतयः प्राणि-व्यपरोपणं प्रति न विद्यन्ते तथा भावविशुद्ध्या अरक्तिष्टिष्टुद्ध्या प्रवर्तमानस्य सत्यपि प्राणा-तिपाते केवलेन मनसा, कायेन वा मनोभिसन्धिरहितेन, उभयेन वा विशुद्धबुद्धेने कर्मोपचयः। तद्भावाच निर्वाणं सर्वद्वन्द्वोपरतिस्वभावं अभिगच्छति आभिमुख्येन अ प्रामोतीति।। २७॥

भावशुद्धा प्रवर्तमानस्य कर्मबन्धो न भवतीत्वत्रार्थे दृष्टान्तमाह — पुत्तं पिया समारब्भ आहारेज असंजए । भुंजमाणो य मेहावी कम्मणा नोवलिप्पइ ॥ २८ ॥ अ॰ ११

16

पुत्रं अपत्यं पिता जनकः 'समारम्य' न्यापाच बाहारार्थं कत्याश्चित्तवाविवायामापि तहुद्धरणार्थं अरक्तद्विष्टः 'असंयतो' गृहस्थल्तत्पिशितं भुजानोपि, चण्चदस्यापिशन्दार्थ-त्वादिति, तथा मेघान्यपि संयतोपीत्यर्थः । तदेवं गृहस्थो भिक्षुर्वा शुद्धाशयः पिशिताश्यपि कर्मणा पापेन नोपित्रप्यते नाश्चित्वत्र इति । यथा चात्र पितुः पुत्रं न्यापाद्यतस्तत्र गरकतः । द्विष्टमनसः कर्मवन्धो न भवति, तथान्यस्थापि अरक्तद्विष्टान्तः करणस्य प्राणिवधे सद्यपि न कर्मवन्धो भवतिति ॥ २८॥

# सांप्रतमेतदूषणायाह -

मणसा जे पउस्सन्ति चित्तं तेसिं ण विज्ञह । अणवज्ञमतहं तेसिं ण ते संवुडचारिणो ॥ २९ ॥ इचेयाहिं य दिहीहिं सातागारविणस्सिया । सरणंति मन्नमाणा सेवती पावगं जणा ॥ ३० ॥ जहा अस्साविणिं नावं जाइअंधो दुरुहिया । इच्छई पारमागंतुं अंतरा य विसीयई ॥ ३१ ॥ एवं तु समणा एगे मिच्छदिद्वी अणारिया । संसारपारकंखी ते संसारं अणुपरियद्वंति ॥ ३२ ॥

षे हि कुतिश्चित्रिमित्तात् मनसा अन्तःकरणेन 'प्रदुष्यन्ति' प्रद्वेषमुपयान्ति तेषां वधपरिणतानां शुद्धं चित्तं न विद्यते । तदेवं यत्तैरभिहितम्—यथा केवलमनःप्रद्वेषेऽपि अनवद्यं
कर्मोपचयाभाव इति तत् तेषां 'अतध्यम्' असदर्थाभिधायित्वं । यतो न ते संवृतचारिणो
मनसोऽशुद्धत्वात् तथाहि — कर्मोपचये कर्तव्ये मन एव प्रधानं कारणं यतः तैरपि मनो20 रहितकेवलकायव्यापारे कर्मोपचयाभावोऽभिहितः, ततश्च यत् यस्मिन् सति भवति असति
तु न भवति, तत् तस्य प्रधानं कारणमिति । नतु तस्यापि कायचेष्टारहितस्याकारणत्वमुक्तम् ।
सत्यम्, उक्तम्, अयुक्तं तु उक्तम् । यतो भवतेव 'एवं भावविशुद्धा निर्वाणमभिगच्छती'ति भणता मनस एवेकस्य प्राधान्यमभ्यधायी, तथान्यद्पि अभिहितम्—

"चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम् । तदेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥"

तथाऽन्यैरपि अभिहितम् -

"मितिविभव! नमस्ते यत् समत्वेऽिष पुंसाम् , परिणमसि ग्रुमांशैः कल्मशांशैस्त्वमेव । नरकनगरवर्तमप्रस्थिताः कष्टमेके, उपचितश्चमशक्त्या सूर्यसम्मेदिनोऽन्ये ॥"

तदेवं मबद्भ्युपगमेनैव छिष्टमनोञ्यापारः कर्मबन्धायेत्युक्तं भवति । तथा ईर्यापथेपि यद्यनुपयुक्तो याति ततोऽनुपयुक्ततैव छिष्टचित्ततेति कर्मबन्धो भवत्येव । अथोपयुक्तो याति ततोऽप्रमत्तत्वाद्बन्धक एव । तथा चोक्तम् —

"उचालियम्मि पाए इरियासमियस्स संकमद्वार । वावजेज कुलिकी मरेज तं जोगमासज ॥ णो य तस्स तिश्रमित्तो बन्धो सुहुमो वि देसिओ समए । अणवज्जो उपयोगेण सञ्चमावेण सो जम्हा ॥" [ भोषनि॰ ७४८,७४९ ]

स्वप्रान्तिकेऽप्यशुद्धित्तसद्भावादीषद्भन्धो भवत्येव । स च भवताप्यभ्युपगत एव 'धान्यक्तं तत्सावद्यम्' इत्यनेन । तदेवं मनसोऽपि क्षिष्टस्यैकस्येव न्यापारे बन्धसद्भावात् यदुक्तं भवता प्राणी प्राणिक्षानिमत्यादि तत्सर्वं प्रवत इति । यद्प्युक्तम् — 'पुत्रं पिता समा- 'रभ्य' इत्यादि तद्प्यनालोचिताभिधानम् । यतो मारयामीत्येवं यावक्र चित्तपरिणामोऽभूत् तावन्न कश्चित्यापाद्यति । एवंभूतचित्तपरिणतेश्च कथमसंक्षिष्टता ? । चित्तसंक्षेशे चावदयं-भावी कर्मबन्ध इत्युभयोः संवादोऽत्रेति ।

यदिष च तैः क्रचिदुच्यते यथा — 'परच्यापादितिपिशितमक्षणे परहस्ताकृष्टाङ्गारदाहाभाव-बन्न दोषः' इति — तदिष उन्मत्तप्रलिपतवदनाकर्णनीयम् । यतः परच्यापादिते पिशित-॥ मक्षणेऽनुमतिरप्रतिहता, तस्याश्च कर्मबन्ध इति । तथा चान्यैरिष अभिहितम् —

> "अनुमन्ता विश्वसिता संहर्ता क्रयविक्रयी। संस्कर्ता चोपभोक्ता च घातकश्राष्ट्र घातकाः॥"

यत्र कृतकारितानुमतिरूपमादानत्रयं तैरभिहितं तज्जेनेन्द्रमतल्वास्तादनमेव तैरकारीति । तदेवं कर्मचतुष्टयं नोपचयं यातीत्येवं तदभिद्धानाः कर्मचिन्तातो नष्टा इति सुप्रतिष्ठित- । मिद्म्" - स्त्रक्र- १.१.२.२४-३२ । २.४ ।

"शाक्यपुत्रीया भिक्षव इदमूचुः –

पित्रागपिंडीमिव विद्ध सले केंद्र पएजा पुरिसे इमे ति । अलाउयं वावि कुमारएत्ति स लिप्पति पाणिवहेण अम्हं ॥ अहवावि विद्धूण मिलक्खु सले पित्रागचुद्धीइ नरं पएजा । कुमारगं वावि अलाबुयंति न लिप्पइ पाणिवहेण अम्हं ॥ पुरिसं च विद्धूण कुमारगं वा सलंमि केंद्र पए जायतेए । पित्रायपिण्डं सतिमारुहेत्ता बुद्धाण तं कप्पति पारणाए ॥"

स्त्रक्र• २.६.२६-२८।

25

.'0

"हस्तितापसाः परिवृत्य तस्थुरिदं च प्रोचुरित्याह –

संवच्छरेणावि य एगमेगं नाणेण मारेउ महागयं तु । सेसाण जीवाण दयद्वयाए वासं वयं वित्ति पकप्पयामी ॥" स्त्रक्ष• २.६.५२।

"अजयं चरमाणो य पाणभूयाइ हिंसइ ।

बन्धइ पावयं कम्मं तं से होइ कड्डअं फलं ॥ १ ॥

कहं चरे, कहं चिट्ठे, कहमासे, कहं सए ।

कहं भ्रंजन्तो भासन्तो, पावकम्मं न बन्धइ १ ॥ ७ ॥

जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं सए ।

जयं भ्रंजंतो भासंतो पावकम्मं न बन्धइ ॥ ८ ॥

सव्वभ्यप्पभ्यस्स सम्मं भ्याइ पासओ ।
पिहिआसवस्स दंतस्स पावकम्मं न बंधइ ॥ ९ ॥" दश्य अ ४ ।
"सव्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं न मरिजिउं ।
तम्हा पाणिवहं घोरं निग्गन्था वज्जयंति णं ॥ ११ ॥" दश्य अ ५ ।
"हिंसाए पिडवक्सो होइ अहिंसा चउव्विहा सा उ ।
दक्वे भावे अ तहा अहिंसऽजीवाइवाओति ॥" दश्य निर्णाण्यप्र

"तत्रायं भक्कभावार्थः — द्रव्यतो भावतश्च इति — जहा केइ पुरिसे मिअवहपरिणामपरिणए मिअं पासित्ता आयन्नाइड्डियकोदंडजीवे सरं णिसिरिज्ञा, से अ मिए तेण सरेण विद्धे
मए सिया, एसा द्रव्यओ हिंसा भावओ वि । या पुनर्द्रव्यतो न भावतः सा खलु ई्र्यादि॥ समितस्य साधोः कारणे गच्छत इति — उक्तं च — उच्चालिअम्मि — इत्यादि । या पुनर्भावतो
न द्रव्यतः सेयम् — जहा केवि पुरिसे मंदमंदपगासप्पदेसे संठियं ईसिवलियकायं रज्जुं पासित्ता
एस अहित्ति तञ्बहपरिणामपरिणए णिकड्डियासिपत्ते दुअं दुअं छिदिज्ञा, एसा भावओ
हिंसा न द्रव्यओ । चरमभंगस्तु शून्य इति एवंभूतायाः हिंसायाः प्रतिपक्षोऽहिंसेति ॥" द्शवै॰
हा॰ प्र॰ २४। भगवती॰ १.८। ३.३। ५.६। ५.२,१०। ८.४। १८.३,८। दश॰ चृ॰ प्र॰ २०। पृ० १४४।

"मरदु वो जीयदु जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा। पयदस्स नत्थि बन्धो हिंसामित्तेण समिदस्स ॥" प्रवच १२१०।

''प्रमत्त्योगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा" - तत्त्वार्थः ७.८। ''प्रमत्तो यः कायवाड्यानोयोगैः प्राणव्यपरोपणं करोति सा हिंसा" - तत्त्वाः भाः ७.८।

"प्रमत्त एव हिंसको नाप्रमत्त इति प्रतिपादयति । प्रमत्तो हि आप्तप्रणीतागमनिरपेक्षो दूरोत्सारितपारमर्थसूत्रोदेशः स्वच्छन्दप्रभावितकायादिवृत्तिरज्ञानबहुलः प्राणिप्राणापहारमव-इयंतया करोति । द्रव्यभावभेदद्वयानुपातिनी च हिंसा । तत्र कदाचित् द्रव्यतः प्राणाति-पातः न भावतः । स्वपरिणामनिमित्ते च हिंसाहिंसे । परमार्थतः परिणामो मलीमसोऽव-दातस्त्र । परस्तु किञ्चित्रिमित्तमाश्रित्य कारणीभवति हिंसायाः । स च द्रव्यतो व्यापन्नो न व्यापन्न इति नातीवोपयोगिनी चिन्ता ।

- तत्र यदा ज्ञानवानभ्युपेतजीवखतत्त्वः श्राद्धः कर्मक्षपणायेव चरणसम्पदा प्रवृत्तः कािश्चद्धम्यां कियामधितिष्ठन् प्रवचनमातृभिरनुगृहीतः पादन्यासमार्गावलोकितपिपीलिकादि-सत्त्वः समुत्क्षिप्तं चरणमाक्षेष्ठं असमर्थः पिपीलिकादेरुपरि पादं न्यस्यति, उत्क्रान्तप्राणश्च प्राणी भवति तदास्य द्रव्यप्राणव्यरोपणमात्राद्यन्तशुद्धाशयस्य वाक्यपरिजिहीर्षाविमलचेतसो नािस्त हिंसकत्वम् ।
- कदाचित् भावतः प्राणातिपातः, न द्रव्यतः । कषायादिप्रमाद्वश्चवर्तिनः खलु मृगयोरा-कृष्टकठिनकोदण्डस्य शरगोचरवर्तिनमुद्दिश्येणकं विसर्जितशिलीमुखस्य शरपातस्थानादपसृते सारङ्गे चेतसोऽश्चद्धत्वात् अकृतेऽपि प्राणापहारे द्रव्यतोऽप्रध्वस्तेष्वपि प्राणेषु भवत्येव हिंसा, हिंसारूपेण परिणतत्वात् काण्डक्षेपिणः, स्वकृतदृढायुष्यकर्मशेषाद्पसृतो सृगः पुरुषाकाराच, चेतस्तु ह्न्तुरतिक्षिष्टमेवातो व्यापादकम् । तथा तस्यानवदातभावस्य जिघांसोरुत्कान्तजन्तु-
- » प्राणकलापस्य भावतो द्रव्यतश्च हिंसा इति ।

एवमुदिते विकल्पत्रये प्रमत्तयोगत्वं द्वितीयतृतीयविकल्पयोः, अतस्तयोरेव हिंसकत्वं, न प्रथमस्येति

स्यादेतत् — अस्तु तृतीयविकल्पे प्राणातिपातः, संपूर्णलक्षणत्वात् । मार्थमाणः प्राणी यदि भवति, हन्तुश्च प्राणीति यदि विज्ञानं जातं, हन्मीति च यदि वधकिचेत्तोत्पादः, यदि च व्यापादितः स्यात् सर्वं चैतदुपपन्नं तृतीये । द्वितीयविकल्पे तु नास्येतत् समस्तम् अतः । कथं तत्र हिंसकत्वम् ? । एतदेव च प्राणातिपातलक्षणमपरं स्पष्टतरं प्रपक्कितम् —

"प्राणातिपातः संचिन्त्य परस्याभ्रान्तमारणम् ।" [ अभिष॰ ४.७३ ] इति द्विविधं मारणं संचिन्त्यासंचिन्त्य च । संचिन्त्यापि द्विविधम् – भ्रान्तस्याभ्रान्तस्य

9. "संज्ञाय परिच्छियेत्यर्थः । नान्यं अमिलेति । न आन्साऽन्यं मार्यित इत्यर्थः । क्षणिकेषु स्कन्धेष्विति । स्वरसेनेव विनश्वराणं स्कन्धानां कथं अन्येनेषां निरोधः कियत इत्यिमिप्रायः । प्राणो नाम वायुः । कायवित्त-संनिश्चितो वर्तत इति । कथं वित्तसंनिश्चितो वायुः प्रवर्तते ? । वित्तप्रतिबद्धवृत्तित्वात् । तथाहि-निरोधासंज्ञिसमापित्तसमापत्रस्य स्वतस्य च न प्रवर्तते । शालेप्युक्तम्—"य इमे आश्वासप्रश्वासाः किं ते कायसंनिश्चिता वर्तन्त इति वक्तव्यम् ?, नेव कायवित्तसंनिश्चिता वर्तन्त इति नक्तव्यम् ?, कायवित्तसंनिश्चिता वर्तन्त इति वक्तव्यम् ? । आह-कायवित्तसंनिश्चिता वर्तन्त इति वक्तव्यम् इति वित्तरः ।" नमपि पातयतीति । तं प्राणं विनाद्ययतीत्यर्थः । उत्पन्नस्य खरसनिरोधाद् अनागतस्योत्पित्तं प्रतिबधन् निरोधयती-त्युच्यते । यथा प्रदीपं निरोधयति, धण्टाखनं वा । क्षणिकमपि सन्तम् कथं च स निरोधयति ? । अनागतस्योत्पित्तं प्रतिबधन् । जीवितेन्द्रियं वा प्राण इति । वित्तविप्रयुक्तत्वभावं एनं दर्शयति ।

कस्य तजीवितम् १ । यस्तदभावानमृत इति । यः प्राणी जीवितस्याभावानमृतो भवित । स बौद्धानां नास्ति नैरात्म्यवादित्वात् । अत एवं पृच्छति । कस्यितं षष्ठीम् । पृद्रलवादे पुद्रलप्रतिषेधप्रकरणे । असलात्मिन कस्येयं स्मृतिः । किमर्थेषा पष्टीत्यत्र प्रदेशे चिन्तयिष्यामि । आस्तां तावदेतत् सामान्यासिकम् इत्यभिप्रायः । तस्मात् सेन्द्रियः कायो जीवतीति । सेन्द्रियस्यैव कायस्य तजीवितम् । नात्मन इति दशयति । स एव चानिन्द्रियो मृत इति ।

अबुद्धिपूर्वादिति विस्तरः । असंचिन्त्यकृताद् अपि प्राणातिपातःत् कर्तुरधर्मा यथा अभिसंस्पर्शाद्बुद्धिपूर्वात् असंचिन्त्यकृताद् दाह इति निर्धन्या नमाटकाः । तेषां निर्धन्यानामेवंवादिनामबुद्धिपूर्वेऽपि परस्नीदर्शनसंस्पर्धन एष प्रसंगः । पापप्रसंग इत्यर्थः । अभिद्द्यन्तात् । निर्धन्यित्रात्तेचने च । निर्धन्यविरःकेशोत्पाटने च दुःखोत्पादनमुद्धमावेऽप्यधर्मप्रसंगः । अभिदाहवत् । कष्टतपोदेशने च । निर्धन्यशासुरधर्मप्रसंगो बुद्धनपेक्षायाम् । परस्य दुःखोत्पादनमधर्माय भवतीति कृत्वा । तिर्धप्विकामरणे च । निर्धन्यानां विषूचिकया अजीरणेन मरणे । दातुः—अन्नदातुः । अधर्मप्रसङ्गः । अन्नदानेन मरणकारणात् । अबुद्धिपूर्वोऽपि हि प्राणिवधः कारणमधर्मस्यति । मातृगर्भस्थयोश्च । मातुर्गर्भस्थस्य चान्योन्यदुःखनिमित्तलात् अधर्मप्रसङ्गः । तत एवाभिद्धान्तात् । वध्यस्यापि च तिह्नयासंबन्धात् । प्राणातिपातिक्रयासंबन्धात् । अधर्म प्रसङ्गः । वच्ये हि सति प्राणातिपातिकया वधकस्य भवति । अप्रित्वा अयदाहवत् । अभिदिं न केवलमन्यजनं दहति । किं तिर्हे । खाश्रयमपि इन्धनं दहतीति । तद्वत् । न हि तेषां चेतनाविशेषोऽपेक्यते । कारयतस्य परेण वधादि अधर्मस्याप्रसङ्गः । परेणार्धि स्पर्शयतः स्पर्शयितुस्तेनान्दाहवत् । आभियधर्माभ्युपगमात् । अचेतनानां च काष्टादीनाम् । काष्ठलोष्टवंशादीनाम् । गृहपाते तत्रान्तःस्थितानां प्राणिनां वधात् । पापप्रसङ्गः । निहे बुद्धिविश्वेषः प्रमाणीिकयते । न वा दृष्टान्तमात्रादहेतुकात् विद्धिरस्यार्थस्थिति ।" स्दुद्धार्थाण पृष्ठ ४०४ पं० ३१ ।

"अन्यत्र संज्ञाविश्रमादिति । यदि देवदत्तद्रव्यं हरामीलभिप्रायमाणो यज्ञदत्तद्रव्यं हरति नादत्तादानमिति अभिप्रायः ।"—रफुटार्था० पृ० ४०६. पं० ५ ।

"प्राणातिपातवदिति । यथा देवदत्तं मारयामीत्यभिप्रायेण यसदत्तं मारयतो न प्राणातिपातो भवति तद्वत् । इहान्यस्मिन् वस्तुनि प्रयोगोऽभिप्रेतोऽन्यच वस्तु परिभुक्तमिति न स्यात् काममिध्याचार इत्यपरे ।" स्फुटार्था० पृ० ४०६. पं० १३ ।

च। अभ्रान्तस्यापि द्विविधम् — आत्मनः परस्य चेति । अतो विशेषणत्रयसुपादीयते । एतदुक्तं भवति — यदि 'मारयिष्यामि एनम्' इति संज्ञाय परं भारयति, तमेव मारयति नान्यं
भ्रमित्वा । इयता प्राणातिपातो भवति । यस्ति संज्ञाय परं भारयति प्राणिनं प्राणी स चान्यो
वेति सोपि अवश्यमेव निश्चलं ल्रष्ट्या तत्र प्रहरति योऽस्तु सोऽस्तु इति कृतमेवानेन लागवित्तं न भवतीति । तत्रश्चासंचिन्त्य यो वधः क्रियते भ्रान्तेन वा आत्मनो वा स न
प्राणातिपातः । प्राणश्च वायुः, कायचित्तसंमिश्रितः प्रवर्तते चित्तप्रतिबद्धवृत्तित्वात् तमतिपातयति विनाशयति जातस्य स्वरससन्निरोधादनागतस्योत्पत्तिं प्रतिबध्नातीति । जीवितेनिद्रयं वा प्राणाः । कायस्यैव च सेन्द्रियस्य तज्जीवितेन्द्रयं व्यपदिश्यते । न त्वन्यस्य,
आत्मनोऽभावात् । न द्यात्मनः किञ्चित् प्रतिपादकं प्रमाणमस्ति । अन्यस्त्वाह—

#### "आयुरूष्माथ विज्ञानं यदा कायाद् व्रजनत्यमी। अपविद्धस्तदा शेते यथा काष्टमचेतनम्॥" इति।

आईताः पुनरबुद्धिपूर्वकमसंचिन्त्यापि कृतं प्राणातिपातं प्रतिज्ञानते । अबुद्धिपूर्वादिष प्राण-वधात् कर्तुरधर्मो यथाऽग्निस्पर्शाद् दाहः । तेषां चैवमभ्युपयतां परदारदर्शनस्पर्शने च कामिन इव साधोरवद्यप्रसङ्गः । साधुशिरोलुद्धने कष्टतपोदेशने च शास्तुः कुद्धस्थेवाधर्म-प्रसङ्गः । विषूचिकामरणे वाञ्चदायिनः प्राणवधः । मातृगर्भस्थयोश्चान्योन्यदुःस्वनिमित्तत्वात् पापयोगः । वध्यस्थापि च वधिक्रयासंबन्धात् अग्निना स्वाश्रयदाहवदधर्मप्रसङ्गः । परेण च कारयतो नाधर्मप्रसङ्गः । न हि अग्निमन्येन स्पर्शयन् प्रयोजयिता दृद्धते । अचेतनानां च काष्ठेष्टकादीनां गृहपाते प्राणिवधात् पापप्रसङ्गः । न च दृष्टान्तमात्रात् स्वपश्चसिद्धिरित्येव-मनेकदोषसंभवाञ्चानुद्धिपूर्वकं प्राणातिपातावद्यमस्तीति ।

अत्रोच्यते जैनैः — प्राणातिपाताद्यवद्येन प्रमत्त एव युज्यते । प्रमत्तश्च नियमेन रागद्वेष-मोहवृत्तिः । प्रमादपञ्चके च कषायप्रमादस्य प्राधान्यम् । कषायप्रहणेन मोहनीयकर्माशो मिण्यादर्शनमपि संशयिताभिष्रहितादिभेदं पिशुनितं, रागद्वेषौ च विकथेन्द्रियास्रवप्रमादेष्व-प्यन्वयिनौ । निद्राप्रमादः पञ्चविधोऽपि दर्शनावरणकर्मोदयाद्श्ञानस्वभावः, तदाकुलित-चित्तो सृढ इत्युच्यते । रागद्वेषमोहाश्चात्मनः परिणामविश्चेषाः प्राणातिपाताद्यवद्देतवः सर्वे
मोंक्षवादिभिरिवगानेनाभ्युपेयन्ते । सिद्धान्तविहितविधिना च परित्यागाकरणं शरीरादेर्ममत्वीकृतस्याविरतिः अनिवृत्तिरात्मनः परिणतिविशेषः । साऽपि प्राणातिपातावद्यहेतुत्या
निर्दिष्टा भगवता भगवत्यादिषु । अतीतकालपरिमुक्तानि हि शरीरादीनि पुद्रलक्तपत्वात् समासादिवपरिणामान्तराणि तद्दवस्थानि वा यावद्पि योगकरणक्रमेण त्यजन्ते भावतः तावद्पि
भिष्ठितोमरकर्णिकाघनुर्जीवास्त्रगुश्चरवाजकीचकश्चलाकाशाकारेण परिणतानि प्राणिनां परिताप
मवद्रावणं वा विद्धति सन्ति पूर्वकस्य कर्तुरवद्येन योगमापाद्यन्ति । प्रतीतं चैतन्नोके — यो

यस्य परिप्रदे वर्तमानः परमाक्रोशति हन्ति ज्यापाद्यति वा तत्र परिप्रहीतुर्दोषस्तमपकारिण
मपरित्रजतः । न चानयैव युक्त्यावद्यक्षयदेतवः शरीरादिपुद्रलाः पुण्यदेत्वो वा पूर्वकस्य

कर्तुः पात्रचीवरवण्डकप्रतिश्रयाहारपरिणत्या तपस्वनामुपकारकत्वात् प्रसच्यन्ते, नैतदेव-

१ भगवती० वा० ५. उ० ६। वा० १६. उ० १।

मवचमिषरितिहेतुकम् । निर्जरा तु विरितिहेतुकैव । पुण्यं च विरितिहेतुकमेव भूयसा । निर्व पापाश्रवादनिष्ठतः पुण्येन कर्मनिर्जरणेन वा युज्यत इति । एषाऽप्यविरितिमोहमनेकभेदम-जहती प्रमादमेवास्कन्दति ।

प्रमत्तयोगाच प्राणातिपाताचवद्यमिति व्यवस्थिते यदुच्यते परेण -असंचिन्स वा भ्रान्सा वा मरणं नावद्यहेत्कमिति । अत्र प्रतिविधीयते - असंचिन्त्य कुर्वतो यद्यवद्यासंभवस्ततो । मिध्यादृष्टेरभावः सुगतशिष्याणाम् । यस्मान्न कश्चिन्मिध्या प्रतिपद्यते प्रेक्षापूर्वकारीः मिध्येति संचिन्त्य । अथैवं मन्येथाः - तेषामवधेन योगो मिध्याभिनिवेशात् समस्ति, एवं तर्हि रज्जुबुद्धा दन्दशुकं कल्पयतः कथं न हिंसा?। अथोत्तरकालभाविनी प्राप्ततत्त्वज्ञानस्य संचेतना स्यात् - 'मिथ्यादर्शनमेतत्' इति । तुल्यमेव तत् सर्पच्छेदेऽपि । अय संग्रयहेत्त्वात् मिध्याद्शेनमवद्यकारणं तर्हि निश्चितिधयः सांख्यादेरिदमेव तत्त्वमिति नावद्यं स्थात् । ॥ संसारमोचकगळकर्तकयाज्ञिकप्रभृतीनां च प्राणिवधकारिणां घर्म इत्येवं संचेयतामधर्मो-Sयमिति एवं वा संचेयतां नावद्यं स्थात् , अन्याभिसंधित्वात् । अथैवं मन्येथाः - संचेतय-न्त्येव ते प्राणिनो वयं हन्म इति । सत्यमेव तत् , किन्तु नैवं चित्तोत्पादो हन्यमानेष्वधर्मो भवतीति । संविद्रते च स्फुटमेवं सौगताः - प्रमादारम्भयोरवद्यंभावी प्राणवध इति । तथा बुद्धस्य ये शोणितमाकर्षयन्ति वपुषः सुगतोऽयमित्येवं विज्ञाय तेपामवीचिनरकगतिकारण- । मानन्तर्यकमबुद्धेरबुद्धित्वादेव न स्थात् । इष्यते चानन्तर्यकम् । अथ बुद्धोऽयमिलेबंविध-बुद्धेरभावेऽपि संशयितस्याश्रह्यतश्रासंचेतयतो भवेदानन्तर्यकम्, एवं सति मायासनवीया-नामपि अवदोन योगः स्थात् यतः ते विदन्त्याहेतामवनिदहनपवनजलवनस्पत्तयः प्राणिनः। अथैवसारेकया बुद्धोयमिति संज्ञानमात्रेण सांख्यादिरिप चिन्तयखेव । एवं तर्हि संज्ञामात्रेण संचेतयतः कल्पाकारमपि बुद्धनामानं घ्रत आनन्तर्यकं न्यात् । तथा मातापित्रईद्वधस्तूप- 28 भेदानन्तर्येष्वपि योज्यम् । बालस्य किल पांसुनेव चेतयतोऽन्नमिखेवं वा चेत्रयतो बुद्धाय भिक्षादानोद्यतस्य पशुपुष्टी राज्यं फलत इति सुगतशासनविदां प्रतीतमेव । तदेवमसंचेति-तवधो भ्रान्तिवधस्य प्राणातिपाताद्यवदाहेत्तया प्राह्यो । अन्यथा बहु बुट्यति बुद्धभाषित-मिति । तथा आत्मवधोऽपि जैनानामवद्यहेतुरेव विहितमरणोपायादते शस्तोस्रम्बनाप्रिजळ-प्रवेशादिभिः । तस्मादात्मनोऽपि अविधिवधोऽवदाहेत्रिति यत्किश्चित् परप्रहणमपि इति । अ एवं सति कचित् कचिद् भावत एव प्राणातिपाताद्यवद्यमप्रतिष्ठाननरकगामि । तन्दुलमस्य-स्येव । कविद द्रव्यसावाभ्यां प्राणातिपातावद्यं हिंसा मारकस्थेवेति । प्रमाद्ध द्वयोरिष विकल्पयोरन्वेत्यज्ञानादिलक्षणः । तत्रश्च प्रमत्तव्यापारेण परदारदर्शने वा भवत्येवावद्यम् । अप्रमत्तस्य तु आगमानुसारिणो न भवति ।

तस्मादेनः पदमेतद् वसुवन्धोरामिषगृद्धस्य गृधस्येवाधिक्षाकारिणः । अयं पुनरप्रसंग एव ॥
मूढेनोपन्यस्तः — शिरोलुक्चनाद्युपदेशे शास्तुः कुद्धस्येवाधर्मप्रसंग इति यतस्तत्राज्ञानादिप्रमादासंभवोऽत्यन्तमेव शासितरि । ध्वस्तरागद्वेषमोहेनापि भगवता सुसुक्षूणां कर्मनिर्जरोपायत्वेन
तपो देशितम् । कुतोऽवद्यप्राप्तिरप्रमत्तस्येति । अत्रदानमपि श्रद्धाशक्त्यादिगुणसमन्वितोऽ-

प्रमत्तो गुणवते पात्राय द्वाति न्याय्यम्, साधूहेशेनाकृताकारिताननुमतं ब्रहीताप्यागमानु-वृत्त्या गृह्वाति, कुतस्तत्रावद्येन योगः ?, अन्नदायिनो दानकाल एव च कर्मनिर्जरणादिफला-भिनिर्वृत्तेः । विषृचिका तु सुतरामविहिताचारपरिभितादिभोजिनोऽस्य कृतकर्मविपाक एवा-साविति, नास्त्यणीयानिप दातुरप्रमत्तत्वाद् दोषः । अज्ञानं विषूचिकायाः प्रमाद इति चेत् । । दातुसात्र स्वान्नस्य दानकाल एव त्यक्तत्वात्, परगृहीतेन हि परच्यापत्तिः प्रमत्तस्य दोषव-तीति। यचावाचि- मातुर्गर्भो दुःखद्देतुर्मातापि गर्भस्य दुःखनिमित्तमित्युभयोर्दुःखद्देतुत्वाद्वदेन थोग इति, न, तद्भिमतमेव जैनानाम्, तयोः प्रमत्तत्वात् । न चायमेकान्तः परदुःखोत्पा-दाद्वइयंतयाऽवद्येन भवितव्यम् । अकषायस्य हि मुनेरपास्तसकलप्रमादस्य दर्शने सित प्रत्यनीकस्याशर्मोत्पद्यते, तद्वगुत्सृष्टशारीरस्य वा व्यपगतासुनो दर्शनेन, न तद्गुःखनिमित्तम- स्यापुण्यमापतित साधोः । द्रव्यमात्रवधे चागमानुसारिणो भिषम्बरस्थेव परदुःस्रोत्पादे सत्यि नास्ति पापागमः, एवं पर्युखोत्पादेनैकान्त इत्यन्याय्यम् । स्त्रीपुंसयोः संगमापाद्यतः सुखो-त्पादेपि अवद्येन योगः । कचित् परसुखोत्पादे पुण्यलेशो निर्जरा ना - विहितानुष्टायिनः साधोः श्चित्पपासार्तस्याधाकर्मादिदानेन एषणाविद्युद्धेन, प्राप्तुकान्नपानदानेन वेति । यचोक्तम् -अप्रिद्दष्टान्तसामर्थ्यात् वध्योपि अवद्येन, वधिकयासंबन्धाद्धन्तृवत्। यथा द्यप्तिः पूर्वे ा स्वाश्रयं दहतीन्धनादिकं, एवं वधिकया वध्यसंबन्धिनी प्राक् तावद् वध्यमेवावधेन योजयति "कर्मस्या च भिदेः किया" इति वचनात्, यथा भिनत्ति कुसूछं देवदत्त इसेवं इन्ति प्राणिनमिति । तदेतदसदिति । अनया क्रियया कर्तृसमवायिन्या कुसूलविदा-रणमुत्पाचते सा तु भिदिकिया विवक्षिता। तथा च यया कर्तृगतया इननिकयया प्राणि-वियोजनं कर्मस्यं कियते सा विवक्षिता। ज्वलनोप्येतावता दृष्टान्तीकृतोऽप्रतिबद्धदृदृनस्वभावः 20 रष्ट्रयमानी बुद्धिपूर्वकमन्यथा वा दहत्येव । एवं प्राणातिपातोपि हि प्रमत्तेन प्रयक्षरिहतेन कियमाणः कर्तारमवर्यतयाऽवद्येन योजयत्येवेति दृष्टान्तार्थः । अबुद्धिपूर्वकता च प्रमत्तता । तन्न कः प्रसङ्गो वश्यस्याधर्मेण ?। वधकसमवायिनी च हननिक्रया कर्न्टफलदायिन्येव। प्रमत्तस्याध्यवसायो बन्धहेतुः । न च वध्यस्यात्महनने प्रमत्तताध्यवसायः । दृष्टान्तधर्मी चानेकथर्मा, तत्र कञ्चिदेव धर्ममाश्रित्य दृष्टान्त उपन्यस्यते । अथ समस्तधर्मविवक्षया 28 दृष्टान्तोपादानं ततो न कश्चिदिष्टार्थसाधनं स्याद् दृष्टान्तः । विकल्पसमा चेयं जातिरुपन्यस्ता वसुबन्धुवैधेयेन स्वाश्रयदाहित्वममेविंशेषधर्मोस्ति । न तु वधिकयायाः स्वाश्रयेऽवद्ययोग इष्टः, तस्मान्नामिद्दशन्तात् साध्यसिद्धिरिति । एतेन एतद्पि प्रत्युक्तम् – 'परेण च कारयतो नाधर्मप्रसङ्गः । नहि अग्निमन्येन स्पर्शयन् प्रयोजयिता दृह्यते' इति । यद्प्यभिहितम् -'अचेतनानां च काष्टादीनां गृहपाते प्राणवधात् पापप्रसङ्गः' इति । इष्टमेवैतत् । यतो येषां » जीवानां काष्टादि शरीरं तदा चान्युतसृष्टं भावतस्तेषामविरतिप्रत्ययमवद्यमिष्यत एवेति न काचिद् बाधा । यद्योकतम् - 'न च दृष्टान्तमात्रात् स्वपक्षसिद्धिरिति' । एतद्प्ययुक्तम् । अजानानस्थापि प्रमत्तस्य प्राणातिपाताद्वद्यमिति प्रस्तुत्याध्रिरुदाहृतः । प्रयोगस्तु – अजाना-नस्य प्राणवधिकया अवद्यहेतुः, प्रमत्तव्यापारनिर्वृत्तत्वात् , तृतीयविकल्पप्राणवधिकयावदिति । यञ्चावद्यदेतुर्न भवति स प्रमत्तव्यापारनिर्वृत्तोपि न भवति यथा प्रथमविकल्प इति । यश्चा-अ शह्योक्तम् — स्वरसभङ्गरेषु भावेषु क्षणिकेषु परकीयप्रयन्ननिरपेक्षेषु वायुप्राणस्योत्कान्तिः

स्वयमेथ भवति न परप्रयक्षेन विनाइयते, वायुप्राणातिपातहेतुकत्वाष्ट्राशस्य । कि तर्हि प्रयक्षः करोति । अनागतस्य क्षणस्योत्पत्तिं प्रतिबन्नातीति । एतद्प्यत्यन्तमयुक्तम् - अनागतस्त्य-ळण्यात्मळाभः क्षणो न तावदुत्यचते स चाभावसास्य कुतः प्रतिबन्धः १, असत्त्वरूपत्वात् सर्भक्तस्येव । अतो नाभावः कर्तुं शक्यः । प्रतिबन्धाप्रतिबन्धौ च भावविषयौ । सार्तव्यं च प्राणातिपातळक्षणं स्वं सौगतेन - प्राणी यदि भवति प्राणिविज्ञानं चोत्पद्यते हन्तुः । न चाऽभावः प्राणी न च प्राणिसंज्ञा तत्र हेत्रिति । वैस्नसिकप्रायोगिकविनाञ्चभेदाच न सर्व एव निष्कारणो नाष्टः प्रागभूतात्मळाभात् अङ्करादिवत्, हेतुभत्त्वात्, तर्हि किसळयादिवद् विनाशोपि विनाशवानित्यनिष्टप्रसंगः । यदा विनाशघन्देन अवस्थान्तरपरिणतिर्वस्तुनोऽभि-धीयते तदा किमनिष्टम् ? । अत्रापि पूर्वावस्थोपमर्दमात्रं विनाश्चराब्दवाच्यम् । एवमपि न विनाशस्य विनाशे किञ्चित् कारणसुपलभामहे । प्रष्टव्यश्च पूर्वपक्षवादी - निष्कारणो विनाशः ॥ किमसञ्जत नित्य इति । असत्त्वे विनाशस्य सर्वभावानां नित्यताप्रसङ्गः । अय नित्यो विनाशः; कार्योत्पादाभावः, सर्वदा विनाशेन प्रतिबद्धत्वात् । यश्चोक्तं – कायस्यैव सेन्द्रियस्य तत्नीविते-न्द्रियं व्यपदिश्यते नत्वन्यस्यात्मनोऽभावाद् इति । तद्प्यसमीचीनम्। यत एकस्थित-वस्तुनिबन्धनाः सर्वेप्यनुभवसारणप्रत्यक्षानुमानार्थाभिधानप्रत्ययव्यवहाराः । स चैकः स्थित-श्चात्मा । सति तस्मिन पुरुषार्थप्रवृत्तिप्रतिपत्तिरिति । नतु चातुभवस्मरणादयः स्कन्धमात्रे " विज्ञानमात्रतायां वा न विरुद्धाः । तत्र निरन्वयविनयरत्वात् स्कन्धानां विज्ञानस्य च सन्ता-नाभ्यूपगमे सर्वमुपपन्नमिति । तन्न, परमार्यतस्त्रस्यासस्वात् । न चासत्यात्मनि तत्त्रणीत-प्राणातिपातलक्षणविषयावधारणं शक्यं कर्तुम् । सिम्रान्य परस्याभ्रान्तिमारणमिति भिन्नाः सञ्चेतनादिलक्षणाः मारणावसानास्तत्र कस्य प्राणातिपातः – किं संचेतयितुः, अय यस्य पर-विज्ञानमुभयस्याभ्रान्तिः, अय येन मारित इति ? । सर्वेथा गृहीतशरणत्रया अप्यक्षरणा 2 एव सौगताः इत्येवं विचार्यमाणं सुगतशासनं निस्सारत्वात् न युक्ति क्षमत इति ।" तत्त्वार्थं ची ० ५.८

"प्रमादः सकषायत्वं, तद्वानात्मपरिणामः प्रमत्तः प्रमत्तस्य योगः प्रमत्तयोगः । तस्मात् प्रमत्तयोगात् । इन्द्रियादयो दश्वप्राणाः, तेषां यथासंभवं व्यपरोपणं वियोगकरणं हिंसेत्र- भिधीयते । सा प्राणिनो दुःखहेतुत्वादधर्महेतुः । प्रमत्तयोगादिति विशेषणं केवलं प्राण- 25 व्यपरोपणं नाधर्माय इति ज्ञापनार्थम् । उक्तं च — "वियोजयति चासुभिनं च वषेन संयुज्यते" इति । उक्तं च —

''उचालिद्ग्मि पादें पारें [ ओवनि॰ ७४८,९ ]

"मुच्छा परिगाहो ति य अज्झप्पपमाणदो भणिदो ॥"

ननु च प्राणव्यपरोपणाभावेषि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिंसेष्यते - उक्तं च -

"मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । पयदस्स नित्थ नन्धो हिंसामिचेण समिदस्स ॥" [प्रवच॰ ३.७०]

इति । नैष दोषः, अत्रापि प्राणव्यपरोपणमस्ति भावस्थाणम् । तथा चोक्तम् -

"स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान् । पूर्व प्राण्यन्तराणां तु पश्चात् साद्वा न वा वघः ॥" इति" — सर्वार्थ • ५.१३ । अ

25

30

35

"उभयविशेषणोपादानं अन्यतराभावे हिंसाऽभावज्ञापनार्थम् ॥ १२ ॥ धारा हिलां कृत्वा येहपाळम्भः क्रियते —

"जले जन्तुः स्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च । जन्तुमालाकुले लोके कथं भिक्षुरहिंसकः ॥"

<sup>4</sup> इति सोत्रावकाशं न लभते । भिक्षोर्क्षानध्यानपरायणस्य प्रमत्तयोगाभावात् । किं च स्यूलसूक्ष्मजीवाभ्युपगमात्—

> ''स्रक्ष्मा न प्रतिपीइयन्ते प्राणिनः स्थूलमूर्तयः । ये शक्यास्ते विवर्ज्यन्ते का हिंसा संयतात्मनः ॥" इति" – राजवा० ७.१३.१२.

"नतु प्रमत्तयोग एव हिंसा तदभावे संयतात्मनो यतेः प्राणव्यपरोपणिप हिंसाऽनिष्टेरिति

कश्चित्। प्राणव्यपरोपणमेव हिंसा प्रमत्तयोगाभावे तद्विधाने प्रायश्चित्तोपदेशात् । ततः

तदुभयोपादानं सूत्रे किमर्थमित्यपरः । अत्रोच्यते — उभयविशेषोपादानमन्यतमाभावे हिंसाऽभावशापनार्थम् । हिंसा हि द्वेधा । भावतो द्वव्यतश्च । तत्र भावतो हिंसा प्रमत्तयोगः सन्

केवलः तत्र भावप्राणव्यपरोपणस्यावद्यंभावित्वात् । ततः प्रमत्तस्यात्मनः स्वात्मघातित्वात्

रागागुत्पत्तरेव हिंसात्वेन समये प्रतिवर्णनात् । द्रव्यहिंसा तु परद्रव्यप्राणव्यपरोपणं

स्वात्मनो वा, तद्विधायिनः प्रायश्चित्तोपदेशो भावप्राणव्यपरोपणाभावात् तदसंभवात् प्रमत्त
योगः स्यात् । तद्वि पूर्वकस्य यतेरप्यवद्यंभावात् । ततः प्रमत्तयोगः प्राणव्यपरोपणं च

हिंसेति श्वापनार्थं तदुभयोपादानं कृतं सूत्रे युक्तमेव ।" त० श्लोक० ७.९३

"पापं ध्रुवं परे दुःखात् पुण्यं च सुखतो यदि । अचेतनाकपायौ च बध्येयातां निमित्ततः ।। पुण्यं ध्रुवं खतो दुःखात् पापं च सुखतो यदि । वीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युक्तयानिमित्ततः ॥ विरोधान्नोभयेकात्म्यं साद्वाद्न्यायविद्विषाम् । अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिनीवाच्यमिति युज्यते ॥ विशुद्धिसंक्षेत्राङ्गं चेत् खपरस्यं मुखासुखम्। पुण्यपापास्त्रवो युक्तो न चेद् व्यर्थस्त्वाहितः ॥" आममी॰ ९२-९५ "अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्, न सा तत्रारम्भोऽस्त्यणुरि च यत्राश्रमविधी । ततस्तित्सद्ध्यर्थं परमकरुणो ग्रन्थम्भयम् . भवानेवात्याश्चीस च विकृतवेषोपिघरतः ॥" वृहत्त्व॰ १९९ ''अज्झप्पविसोहीए जीवनिकाएहिं संथडे लोए। देसियमहिंसगत्तं जिणेहिं तेलोकदंसीहिं ॥ ७४७ ॥ उचालियम्मि पाए ईरियासमियस्स संकमद्राए। वावजेज क्रिंगी मरिज तं जोगमासज ॥ ७४८ ॥ न य तस्स तिश्रमित्तो बंधो सहमोवि देसिओ समए। अणवजो उ पओगेण सन्वभावेण सो जम्हा ॥ ७४९ ॥

35

नाणी कम्मस्स खयहम्रहिओऽणुद्रितो य हिंसाए। जयइ असर्ढ अहिंसत्यमुद्धिओ अवहओ सो उ ॥ ७५० ॥ तस्स असंचेयओ संचेययतो य जाइं सत्ताइं। जोगं पप्प विणस्संति नित्थ हिंसाफलं तस्स ॥ ७५१ ॥ जो य पमत्तो प्रितसो तस्स य जोगं पहुच जे सत्ता। वावजंते नियमा तेसिं सो हिंसओ होई ॥ ७५२ ॥ जेवि न वाविअंति नियमा तेसिं पहिंसओ सो उ। सावजो उ पओगेण सन्वभावेण सो जम्हा ॥ ७५३ ॥ आया चेव अहिंसा आया हिंस त्ति निच्छओ एसो। जो होइ अप्पमत्तो अहिंसओ हिंसओ इयरो ॥ ७५४ ॥ जो य पत्रोगं जुंजइ हिंसत्थं जो य अन्नभावेण। अमणो उ जो पउंजह इत्य विसेसी महं वृत्ती ॥ ७५५ ॥ हिंसत्थं जुंजंतो समहं दोसो अणंतरो इयरो। अमणो य अप्पदोसो जोगनिमित्तं च विश्वेओ ॥ ७५६ ॥ रत्तो वा दुहो वा मुढो वा जं पउंजइ पओगं। 1a हिंसा वि तत्थ जायइ तम्हा सो हिंसओ होइ ॥ ७५७ ॥ न य हिंसामित्तेणं सावजेणावि हिंसओ होइ। सद्भस्स उ संपत्ती अफला भिषया जिणवरेहिं ॥ ७५८ ॥ जा जयमाणस्स भवे विराहणा सुत्तविहिसमग्गस्स । सा होइ निजरणफला अज्झत्थविसोहिज्जत्तस्स ॥ ७५९ ॥ परमरहस्समिसीणं समत्तगणिपिडगञ्जरितसाराणं। परिणामियं पमाणं निच्छयमवलंबमाणाणं ॥ ७६० ॥ निच्छयमवलंबन्ता निच्छयओ निच्छपं अयाणंता । नासंति चरणकरणं बाहिरकरणालसा केइ ॥ ७६१ ॥ एवमिणं उवगरणं धारेमाणो विहीसपरिसद्धं। हवड गुणाणायतणं अविहि असुद्धे अणाययणं ॥ ७६२ ॥" ओषनि । "एवमहिंसाऽभावो जीवघणं ति न य तं जओऽभिहिजं। सत्थोवहयमजीवं न य जीवघणं ति तो हिंसो ॥ १७६२ ॥

नन्वेवं सति लोकस्यातीवपृथिव्यादिजीवघनत्वात् अहिंसाऽभावः । संयतैरपि अहिं-सामतमित्थं निर्वाहयित्मशक्यमिति भावः । तदेतद् न, यतोऽनन्तरमेवाभिहितमसाभि - " श्रुकोपहतं प्रथिव्यादिकमजीवं भवति । तद्जीवत्वे चाकृताकारितादिपरिभोगेन निर्वहत्येव यतीनां संयमः । न च 'जीवधनो लोकः' इत्येतावन्मात्रेणैव हिंसा संभवतीति ॥ १७६२ ॥ आह - नन जीवाकले लोकेऽवश्यमेव जीवघातः संभाव्यते जीवांश्च प्रम कथं हिंसको न स्थात ? इत्याह -

> न य घायउ ति हिंसी नाघायंती ति निन्छियमहिंसी। न क्रिलजीवमहिंसी न य जीवघणं ति तो हिंसी ॥ १७६३ ॥

### अहणंतो वि हु हिंसो दुहत्तणओ मओ अभिमरो व्व । बाहिंतो न वि हिंसो सुद्धत्तणओ जहा विजो ॥ १७६४ ॥

न हि 'घातकः' इत्येतावता हिंसाः । न चाप्तमपि निश्चयनयमतेनाहिंसाः । नापि 'विरल्जनीयम्' इत्येतावत्मात्रेणाहिंसाः, न चापि 'जीवधनम्' इत्येतावता च हिंसा इति । किं तर्हि, अभिमरो गजाविधातकः स इव दुष्टाध्यवसायोऽप्रमणि हिंसो मतः । बाधमानोऽपि च धुद्धपरिणामो न हिंसो यथा वैद्याः । इति प्रमध्यहिंसाः, अप्रमपि च हिंसा उक्तः ॥ १७६३–१७६४ ॥

स इह कथं भूतो माद्यः ? इत्याह -

पंचसिमओ तिगुत्तो नाणी अविहिंसओ न विवरीओ। होउ व संपत्ती से मा वा जीवोवरोहेणं॥ १७६५॥

पद्मिभः समितिभः समितः, तिसृभिगुप्तिभिश्च गुप्तो झानी जीवस्वरूप-तद्रक्षािकयाभिकः सर्वथा जीवरक्षापरिणामपरिणतः तत्प्रयतश्च कथमपि हिंसन्नप्यविहिंसको मतः । एतद्विपरी-तल्कक्षणस्तु नाहिंसकः, किन्तु हिंस्र एवायम्, अशुभपरिणामत्वात् नाह्यजीविहेंसायास्तु जीवोपरोचेन जीवस्य कीटादेरुपरोचेनोपघातेन संपत्तिर्भवतु, मा भूद् वा 'से' तस्य साम्बादेः, । हिंसकत्वे तस्या अनैकान्तिकत्वादिति ।। १७६५ ।।

कुतः तस्या अनैकान्तिकत्वमित्याह -

असुभी जो परिणामो सा हिंसा सो उ बाहिरनिमित्तं। को वि अवेक्खेज न वा जम्हाऽणेगंतियं बन्हां।। १७६६।।

यसादिह निश्चयनयतो योऽशुभपरिणामः स एव हिंसा इत्याख्यायते । स च बाह्य-सस्वातिपातिक्रयालक्षणं निमित्तं कोप्यपेक्षते कोपि पुनस्तिक्ररपेक्षोऽपि भवेत्, यथा तन्दु-लमत्स्यादीनाम्, तस्माद्नैकान्तिकमेव बाह्मनिमित्तम्, तत्सद्भावेप्यहिंसकत्वात्, तदभावेऽपि च हिंसकत्वात् इति ॥ १७६६ ॥

नन्वेवं बाह्यो जीवघातः किं सर्वयैव हिंसा न अवति ?। उच्यते कश्चिद् अवति, कश्चितु न। कथम् ? इलाह —

असुमपरिणामहेऊ जीवाबाहो ति तो मयं हिंसा। जस्स उ न सो निमित्तं संतो वि न तस्स सा हिंसा।। १७६७॥

ततः -- तसात् यो जीवाबाघोऽशुभपरिणामस्य हेतुः अथवा अशुभपरिणामो हेतुः कारणं यस्मासावशुभपरिणामहेतुर्जीवाबाघः जीवघातः स हिंसा इति मतं तीर्थंकरगणधराणाम् । यस्य तु जीवाबाधस्य सोऽशुभपरिणामो न निमित्तं स जीवाबाधः सन्नपि तस्य साधोर्न ॥ हिंसेति ॥ १७६७ ॥

अगुमेवार्थ दष्टान्तेन द्रहयनाह -

सद्दिओ रहफला न वीयमोहस्स भावसुद्धीओ । बह, तह जीवावाही न सुद्धमणसी वि हिंसाए ॥ १७६८ ॥

यथेह वीतरागद्वेषमोहस्य भगवतः इष्टाः शब्दरूपादयो भावविशुद्धितो न कदाचिद् रतिफला रतिजनकाः संपद्यन्ते यथा नेह शुद्धात्मनो रूपवत्यामपि मातरि न विषयाभिलाषः संजायते, तथा शुद्धपरिणामस्य यज्ञवतः साधोः सन्तोपघातोऽपि न हिंसाये संपद्यते ततोऽशुभपरिणामजनकत्वे बाह्यं निमित्तमनेकान्तिकमेवेति ॥ १७६८ ॥" विशेषा॰

> ''हिंसामि ग्रुसं मासे हरामि परदारमाविसामि ति । चिंतेज कोइ नय चिंतियाण कोवाइसंभूई ॥ ३२५९ ॥ तहिव य धम्माधम्मोदयाइ संकप्यओ तहेहावि । वीयकसाए सवओऽधम्मो धम्मो य संशुणओ ॥ ३२६० ॥

'हिनस्मि हरिणादीन' 'मृषां आषेऽहम्' तद्भाषणाच वद्भयामि देवदत्तादीम्, 'धनमपहरामि' 'तेषामेव परदारानाविशामि — निषेवेऽहम्' इत्यादि कश्चित् चिंतयेत्। न च तेषां चिन्तितानां । हिंसादिचिन्ताविषयभूतानां हरिणादीनां तत्कालं कोपादिसंम्तिः — कोपादिसंभवोऽस्ति । तथापि हिंसादिचिन्तकस्माधर्मः, द्यादिसंकल्पतस्तु तद्वतो धर्मो भवति, इत्यावयोरविगानेन प्रसिद्धमेव । तथेहापि प्रस्तुते वीतकषायानप्यहित्सद्धादीन् शपमानस्माधर्मः, संस्तुवतस्तु धर्म इति कि नेष्यते ? ॥" विशेषा॰

"आया चेव अहिंसा आया हिंस ति निच्छओ एस। जो होइ अप्पमत्तो अहिंसओ, हिंसओ इयरो ॥ ३५३६॥

इहात्मा मनःप्रभृतिना करणेन हननघातनाऽनुमतिलक्षणां हिंसां तित्रवृत्तिरूपामिहसां करोतीति व्यवहारः, अस्यां च गाथायां निश्चयनयमतेन आत्मेव हननाविलक्षणा हिंसा स एव च तित्रवृत्तिरूपाऽहिंसेत्युक्तम् । तद्नेनात्मनः करणस्य योगलक्षणस्य कर्मणश्चेकत्वमुक्तं भवतीति।" विशेषाः । ओघनि॰ गा॰ ७५४।

"यत एव कर्मक्षयात् कर्मप्रकृतीनां विशिष्टतरोऽकरणिनयमः क्षपकश्रेण्यामुपपन्नोऽतएव तब्बन्यगर्हितप्रश्वत्तेरि तत एव तथाऽकरणिनयमाद् वीतरागः क्षीणमोहादिगुणस्थानवर्ती मुनिः नैव किञ्चित् करोति गर्हणीयं जीविहसादि, देशोनपूर्वकोटिकालं जीवन्नि, गर्हणीयव्यापारवीजभूतकर्मक्षये गर्हणीयप्रयृत्तेरयोगात्।" उपदेशरहस्य गा॰ १९४।

"नतु यदि सदा गईणीयाऽप्रवृत्तिर्वातरागस्याऽभ्युपगता तदा तस्य गमनागमनशब्दादि- अ ध्यापारो न युक्तस्तस्यां ततोऽन्योन्यपुद्गस्त्रप्रेरकत्वेनापि परप्राणव्यपरोपणातुक्तस्वतेन हिंसान्तर्भूततया गईणीयत्वात्, हिंसादयो दोषा एव हि गईणीया खोकानामित्याक्षक्त्य समाधत्ते —

> ण य तस्स गरहणिजो बेट्टारंभोरिष जोगमित्तेणं। जं अप्यमत्ताईणं सजोगिचरमाण णो हिंसा ॥ ११५ ॥

न तस्य वीतरागस्य, चेष्टारंभो गमनागमनशब्दादिन्यापारः गईणीयोऽस्ति, यद् यस्माद् , योगमात्रेण रागद्वेषासङ्चरितेन केवछयोगेन, अप्रमत्तादीनां सयोगिषरमाणां जीवानाम् , नो नैव, हिंसा, तेषां योगस्य कदाचित् प्राण्युपमर्दोपहितत्वेषि तत्त्वतो हिंसारूपत्वाभावात् तत्त्वतो हिंसाया एव गईणीयत्वादिति भावः, न्यक्तीभविष्यति चेद्मुपरिष्टात् ।"— उपदेश-रहस्य ग॰ १९५। "निन्वदं स्वमनीिषकामात्रविजृंभितं केन प्रमाणीिकयतािमिति आशक्क्याह — भणियं च कप्पमासे वत्यच्छेयािहगारग्रहिस्स । एयं सुविसेसेउं पिडविजेअन्विमय सम्मं ॥ ११६ ॥

भणितं चैतदनुपदोक्तम्, कल्पभाष्ये वस्त्रच्छेदनविधानसमर्थनं हृदि निधाय सुविशेष्य श्रम्पूर्वोत्तरपक्षं वितत्य, इति हेतौ, सम्यक्प्रतिपत्तव्यमदः, कल्पभाष्याभिप्रायश्चायम् –" उपदेशतहस्य गा॰ १९६।

> "सद्दो तिहं मुच्छित छेदणा वा घावंति ते दो वि जाव लोगो । बत्थस्स देहस्स य जो विकंपो ततो वि वादादि भरिंति लोगं ॥

भो ! आचार्य ! तत्र वस्ते छिद्यमाने शब्दः संमूर्च्छति छेदनका वा सूक्ष्मपक्ष्मावयवा । उड्डीयन्ते । एते च द्वयेपि ततो निर्गता छोकान्तं यावत् प्राप्नुवन्ति । तथा वस्तस्य देहस्य च यो विकंपश्चलनं ततोपि विनिर्गता वातादयः प्रसरन्तः सकलमपि छोकमापूर्यन्ति ।

अहिच्छिस जंति ण ते उ द्रं संखोभिया तेहऽवरे वयंति । उड्ढं अहे यावि चउदिसिं पि पूरिंति लोगं तु खणेण सन्वं ।।

अथाचार्य त्वं इच्छिसि मन्यसे, ते च वस्त्रच्छेदनसमुत्थाः शब्दपक्ष्मवातादिपुद्गलाः, न

गः दूरं छोकान्तं यान्ति तर्हि तैः संक्षोभिताश्चालिताः सन्तोऽपरे व्रजन्ति । एवमपरापरपुद्गलप्रेरिताः पुद्गलाः प्रसरन्तः क्षणेनोर्ध्वमघस्तिर्यक्चतसृष्विप दिक्षु सर्वमिप लोकं आपूरयन्ति ।

यत एवमतः —

विनाय आरंभिमणं सदोसं तम्हा जहालद्भमिहिट्ठिहिजा। वृत्तं सएओ खलु जाव देही ण होइ सो अंतकरी तु ताव।।

22 इदमनन्तरोक्तं सर्वछोकपूरणात्मकमारंभं सदोषं सूक्ष्मजीवविराधनया सावद्यं विज्ञाय, तस्मात् कारणात् यथालब्धं वस्नं अधितिष्ठेत् न छेदनादि कुर्यात्, यत उक्तं भणितम्, व्याख्याप्रज्ञप्तौ — यावद्यं देही जीवः, सैजः सकम्पः चेष्टावानित्यर्थः तावदसौ कर्मणो भवस्य वा अन्तकारी न भवति । तथा च तदालापकः — "जाव णं एस जीवे सया समिअं एअइ, वेअइ, चल्रइ, फंद्इ, घट्टइ, सुब्भइ, उदीरइ, तं तं भावं परिणमइ ताव णं तस्स 26 जीवस्स अंते अंतिकिरिया ण भवइ ।"

अथेत्यं भणिष्यथ एवं तर्हि भिक्षादिनिमित्तमि चेष्टा न विधेयेति । नैवम्, यतः — जा यावि चिद्वा इरियाइआओ संपस्सहेताहिं विणा ण देही । संचिद्रए नेवमच्छिजमाणे वत्थंमि संजायइ देहणासो ॥

याश्चापि चेष्टा ईर्यादिकाः संपर्यत तत्रेरणमीर्या भिक्षासंज्ञाभूम्यादौ गमनं, आदिअरुद्द्र भोजनञ्चयनाद्यो गृह्यन्ते, एताभिर्विना देहः पौद्गिकत्वात् न संतिष्ठते न निर्वहति,
देहमन्तरेण च संयमस्यापि व्यवच्छेदः प्राप्नोति, वस्त्रे पुनरच्छिद्यमाने नैवं देहनाशः
संजायते अतो न तच्छेदनीयम् । किञ्च,

जहा जहा अप्पतरो से जोगो तहा तहा अप्पतरो से बंधो। निरुद्धजोगिस्स व से ण होइ अच्छिइपोतस्स व अंबुणाहे।) यथा यथा 'से' तस्य जीवस्थाल्पतरो योगस्तया 'से' तस्य अल्पतरो बंधो भवति, यो वा निरुद्धयोगी शैलेश्यवस्थायां सर्वथा मनोवाकायञ्यापारिवरहितः तस्य कर्मबन्धो न भवति । दृष्टान्तमाह — अच्छिद्रपोतस्थेवाम्बुनाये, यथा किल निश्चिद्रप्रवहणं सलिल-संचयसंपूर्णेपि जलधौ वर्तमानं स्वल्पमपि जलं नाश्रवति, एवं निरुद्धयोग्यपि जन्तुः कर्म-वर्गणापुद्रलैरञ्जनचूर्णपूर्णसमुद्गकविश्वरन्तरं निचितेषि लोके वर्तमानः स्वल्पीयोपि; कर्म क्रनोपादत्तेऽतः कर्मबन्धस्य योगान्वयञ्यतिरेकानुविधायितया तत्परिजिहिर्षुणा वक्षच्छेदनादिज्यापारो न विधेयः। इत्थं परेण स्वपक्षे स्थापिते सति सूरिराह —

आरंभिमद्धी जइ आसवाय गुन्ती य सेआय तहा जु साहू।
मा फंद वारेहि व छिजमाणं पतिण्णहाणी व अतोष्णहा ते।।

आरंभिमेहोत्ति मकारोऽलाक्षणिकः, हे नोदक यद्यारंभस्तवाश्रवाय कर्मोपादानाय इष्टो- ॥ ऽभिप्रेतः, गुप्तिश्च तत्परिहार् पा श्रेयसे — कर्मानुपादानाय अभिप्रेता तथा च सित हे साधो मा स्पंद, मा वा वस्तं छिद्यमानं वारय । किमुक्तं भवति १ । यदि वस्त्रच्छेदनं आरंभ-तया भवता कर्मवन्धनिबन्धनमभ्युपगम्यते, ततो येयं वस्त्रच्छेदनप्रतिपेधाय हस्तस्पन्द-नात्मिका चेष्टा क्रियते यो वा तत्प्रतिपेधको ध्वनिक्षार्थते तावप्यारम्भतया भवता न कर्तव्यो, अतो मदुक्तोपदेशादन्यथा चेत् करोपि ततः ते प्रतिज्ञाहानिः । स्ववचनविरोध- ॥ स्वस्णं दूपणमापद्यत इस्तर्थः । अथ व्रवीया योऽयं मया वस्त्रच्छेदनप्रतिपेधको ध्वनिक्षार्थते स आरम्भप्रतिषेधकत्वात्रिर्दोष इति । अत्रोच्यते —

अदोनवं ते जइ एस सद्दो अण्णो वि कम्हा ण भवे अदोसो । अहिच्छया तज्झ सदोस एको एवं सती कस्स भवे न सिद्धी !!

यद्येप त्वदीयः शब्दोऽदोषवान् ततोऽन्योऽपि वस्त्रच्छेदनादिससुत्धः शब्दः कस्माद्दोषो 20 न भवेत् १। तस्मापि प्रमाणातिरिक्तपरिभोगविभूषादिदोषपरिहारहेतुत्वात् । अथेच्छया स्वाभिप्रायेण तवेको वस्त्रच्छेदनशब्दः सदोषोऽपरस्तु निर्दोपः, एवं सित कस्य न स्वपक्ष-सिद्धिभवेत् । सर्वस्यापि वागाडम्बरमात्रेण भवत इव स्वाभिप्रेतार्थसिद्धिभवेदिति भावः । ततश्चास्माभिरपि एवं वक्तुं शक्यम् – योयं वस्त्रच्छेदनसमुत्थः शब्दः स निर्दोषः, शब्दत्वात्, भवत्परिकल्पितनिर्दोषशब्दवदिति । किं च –

तं छिंदओ होज सइं तु दोसो खोभाइ तं चेव जओ करेइ। जं पेहतो होंति दिणे दिणे तु संपाउणंते य णिबुज्झ ते वि॥

यतस्तदेव वस्तं छिरामानं पुद्रलानां क्षोमादि करोति अतसद्धं छिन्दतः सक्नदेकवारं दोपो भवेत्, अच्छिरामाने तु वस्ते प्रमाणातिरिक्तं तत्प्रत्युपेक्षमाणस्य ये भूमिलोलनादयः अप्रत्युपेक्षणा दोपा दिने दिने भवन्ति, ये च तद्धस्तं संप्राष्ट्रण्वतो विभूषादयो बहवो दोषा- अस्तानिप निबुध्यस्व अक्षिणी निमील्य सम्यग् निरूपय इति भावः । आह — यदि वस्त्रच्छेदने युष्मन्मतेनापि सक्चहोषः संभवति ततः परिह्वियतामसौ गृहस्थैः स्वयोगेनैव यद्भिनं वसं तदेव गृह्यताम् । उच्यते —

घेतव्वगं भिन्नमहिच्छियं ते जा मग्गते हाणि सुतादि ताव । अप्पेस दोसो गुणभृतिजुत्तो पमाणमेवं तु जतो करिति ॥ अथ न तर्वष्टं मतं यथा चिरमपि गवेष्य भिन्नं गृहीतन्थम्, तत उच्यते — यावत् तत् भिन्नं वस्नं मार्गयति तावत्तस्य श्रुतादो स्त्रार्थपौरुष्यादौ हानिर्भवति । अपि च य एव वस्रच्छेद्नलक्षणो दोषः स प्रत्युपेक्षणशुद्धिविभूषापरिहारप्रमृतीनां गुणानां भूत्या संपदा युक्तः बहुगुणकलित इति भावः । कुत इत्याह । यतः प्रमाणमेव वस्त्रस्य तदानीं साधवः कुर्वन्ति । न पुनस्तत्राधिकं किमपि सुत्रार्थन्याधातादिकं दृषणमस्तीति ।

अथ 'जा यावि चिट्ठा इरियाइयाओ' इत्यादि परोक्तं परिहरन्नाह -

आहारणीहारविहीसु जोगो सच्चो अदोसाय जहा जतस्स । हियाय सस्संभिव सस्सियस्स मंडस्स एयं परिकम्मणं तु ॥

यथा यतस्य प्रयक्षपरस्य साधोराहारनीहारादिविधिविषयः सर्वोऽपि योगो भवन्मतेनापि । अदोषाय भवति, तथा भाण्डस्योपकरणस्य परिकर्मणमपि छेदनादिकमेवमेव यतनया क्रियमाणं निर्दोषं द्रष्टव्यम् । दृष्टान्तमाह — 'हियाय सरसंमिव सस्सियस्स ति' — श्रस्थेन चरति शास्थिकः तस्य, यथा तद्विषयं परिकर्मणं निद्दिणनादिकं हिताय भवति तथेदमपि भाण्डपरिकर्मणम् । तथा चोक्तम् —

"यद्वत्त्रास्यहितार्थं शस्याकीर्णेऽपि विचरतः क्षेत्रे । या भवति शस्यपीडा यत्नवतः साल्पदोषाय ॥ तद्वजीवहितार्थं जीवाकीर्णेऽपि विचरतो लोके । या भवति जीवपीडा यत्नवतः साल्पदोषाय ॥"

किख -

15

20

अप्पेव सिद्धंतमजाणमाणो तं हिंसगं भाससि योगवंतं । दन्वेण भावेण य संविभत्ता चत्तारि भंगा खद्ध हिंसगत्ते ॥

'अपि' इत्यभ्युषये, अस्त्यन्यद्षि वक्तव्यमिति भावः । यदेवं योगवन्तं वस्तव्छेदनादि-व्यापारवन्तं जीवं हिंसकं त्वं भाषसे, तत् निश्चीयते सम्यक्सिद्धान्तमजानान एवं प्रलपित । न हि सिद्धान्ते योगमात्रप्रत्ययादेव हिंसोपवर्ण्यते, अप्रमत्तसंयतादीनां सयोगिकेवलि-पर्यम्तानां योगवतामपि तदभावात् । कथं तिर्हे सा प्रवचने प्रकृत्यते इत्याह । द्रव्येण भावेन च संविभक्ताश्चत्वारो भङ्गाः खल्ल हिंसकरने भवन्ति । तथाहि । द्रव्यतो नामैका हिंसा न भावतः । भावतो नामैका हिंसा न द्रव्यतः । एका द्रव्यतोऽपि भावतोऽपि । एका न द्रव्यतो नापि भावतः । अथैषामेव यथाक्रमं भावनां कुर्वज्ञाह—

> आहच हिंसा समियस्स जा तू सा द्व्वओ होई ण भावतो उ । भावेण हिंसा तु असंजतस्सा, जे वा वि सत्ते ण सदा वधेति ॥ संपत्ति तस्सेव जदा भविजा सा द्व्वहिंसा खलु भावओ अ । अज्झत्यसुद्धस्स जदा ण होजा वधेण जोगो दुहतो वऽहिंसा ॥

समितस्येर्थासमितावुपयुक्तस्य याऽऽहच कदाचिद्पि हिंसा भवेत् सा द्रव्यतो हिंसा । इयं च प्रमादयोगाभावात् तत्त्वतोऽहिंसेव मन्तव्या । 'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा' इति वचनात्, न भावत इति । भावेन भावतो या हिंसा न तु द्रव्यतः सा असंयतस्य प्राणाति- पातादेरनिवृत्तस्य, उपलक्षणत्वाम् संयतस्य वाऽनुपयुक्तगमनागमनादि कुर्वतः । यानपि सत्त्वान् असौ सदैव न हिन्त तानप्याश्रित्य मन्तव्या । 'जे वि न वाविक्जन्ती नियमा तेर्सि पि हिंसओ सो छ ।' [ओघनि॰ ७५३] इति वचनात् । यदा तु तस्यैव प्राणव्यपरोपणसंप्राप्तिभेवति तदा सा द्रव्यतो भावतोपि हिंसा प्रतिपत्तव्या । यः पुनरध्यात्मना चेतःप्रणिधानेन शुद्ध उपयुक्तगमनागमनादिकियाकारीत्यर्थः । तस्य यदा वचेन प्राणव्यपरोपणेन सह योगः संबन्धो न भवति, वि तदा द्विधापि द्रव्यतो भावतोऽपि च हिंसा न भवतिति भावः । तदेवं भगवत्प्रणीतप्रवचने हिंसाविषयाश्चत्वारो भङ्गा उपवर्ण्यन्ते । अत्र चाद्यभङ्गे हिंसायां व्याप्रियमाणकाययोगोपि भावत उपयुक्तत्या भगवद्भिरहिंसक एवोकतः । ततो यदुक्तं भवता वश्वच्छेदनव्यापारं कुर्वतो हिंसा भवतीति तत्प्रवचनरहस्थानभिङ्गतासूचकमिति ।" वृहत्व गा० ३९२२-३६९४९ । उपदेशरहस्य गा० १९६-११८ । धर्मपरीक्षा० गा० ४७-८८ । पुरुवार्यं० ४२-८६ । अनगार०४. २२-३६ । ॥ सागार० २.८-१९;४.७-३३ । सुत्तनिपात २.२.४,५,१२:२.७.२८;२.१४.९९;३.१९.२७ । धर्मपद गा० १२९,१३०,४०५ । मञ्जिमनिकाये जीवकमुत्त-५५, उपलिमुत्त-५६ । विनयपिटके महावग्य ६.४.२;६.४.८; चुळवग्य ७.२.७ । मत्रक्षतिक १२.२३ । बोधिचर्यावतार परि० ८. का० ९०-१०८ । शिक्षासमुवय पृ० १३१-१३५,३५७ । भगवद्गीता १८.९७ । महाभारत शांतिपर्य अ० १२४. श्रो० ६५,६६; अ० ३०८ श्रो० ५, अ० ३९३. श्रो० १६-२० । ऽ. В. Е. VOL. 50—अहिंसाशव्दोऽत्र द्रप्टयः ।

पृ० ७. पं० २६. 'गीतार्थ' -

"गीयत्थो जयणाए कडजोगी कारणंमि णिद्दोसो । एगेसिं गीयकडो अरत्तदुद्दो अजयणाए ॥"

बृहत्० ४९४६ । उपदेशरहस्य गा० १३१ ।

''इय दोसा उ अगीए गीयम्मि उ कालहीणकारिम्मि । गीयत्थस्स गुणा पुण होंति इमे कालकारिस्स ॥ ९५० ॥ आयं कारणं गाढं वत्थुं जुत्तं ससत्ति जयणं च । सच्वं च सपंडिवक्खं फलं च विविधं वियाणाइ ॥ ९५१ ॥ सुंकादीपरिसुद्धे सइ लाभे कुणइ वाणिओ चिट्टं। एमेव य गीयत्थो आयं दहं समायरइ ॥ ९५२ ॥ असिवाईसुंकत्थाणिएसु किंचिखलियस्स तो पच्छा। वायणवेयावचे लाभो तवसंजमज्झयणे ॥ ९५३ ॥ नाणाइतिगस्सद्रा कारण निकारणं तु तव्वजं। अहिडक विस विद्युइय सजन्त्रयस्रूलमागाढं ॥ ९५४ ॥ आयरियाई वत्थुं तेसिं चिय जुत्त होइ जं जोग्गं । गीय परिणामगा वा वत्थुं इयरे पुण अवत्थुं ॥ ९५५ ॥ धिइ सारीरा सत्ती आयपरगता उ तं न हावेति । जयणा खलु तिपरिरया अलंभे पच्छा पणगहाणी ॥ ९५६ ॥ इह परलोगे य फलं इह आहाराइ इक्रमेकस्स । सिद्धी सम्म सुकुलता फलं तु परलोइयं एयं ॥ ९५७ ॥

खेत्तोऽयं कालोऽयं करणमिणं साहओ उवाओऽयं। कत्त ति य जोगि ति य, इय कडजेगी वियाणाहि ॥ ९५८ ॥ ओयन्भृतो खित्ते काले भावे य जं समायरइ। कत्ता उ सो अकोप्पो जोगीव जहा महावेओ ॥ ९५९ ॥ अहवण कत्ता सत्था, न तेण कोविज्ञती कयं किंचि । कत्ता इव सो कत्ता एवं जोगी वि नायव्वो ॥ ९६० ॥ किं गीयत्थो केवलि चउन्विहे जाणणे य गहणे य। तुल्ले रागहोसे अणंतकायस्स वज्जणया ॥ ९६१ ॥ सब्वं नेयं चउहा तं वेइ जिणो जहा तहा गीतो। चित्तमचित्तं मीसं परित्तणंतं च लक्खणतो ॥ ९६२ ॥ कामं खलु सव्वन् नाणेणऽहिओ दुवालसंगीतो । पन्नत्तीइ उ तुल्लो केवलनाणं जओ मुअं ।। ९६३ ॥" वृहत् ।

पृ० ७ पं० २७. 'ख्रुरूपहिंसा' - ''हेतुतस्तावदयतनाऽपरपर्यायात् प्रमादात्, खरूप-तश्च प्राणव्यपरोपणतः, अनुबन्धतश्चपापकर्मबन्धार्जितदुःखलक्षणात् – इह हिंसा प्रतीयते । 15 तथा च सूत्रं - अजयं चरमाणो य पाणभूयाई हिंसइ। वंधई पावयं कम्मं तं से होइ कडअं फलं।" उपदेशरहस्य-गा॰ ४।

पूठ ८. पंठ १. 'सोयमिषोः' - क्षो॰ वाक्या॰ २२२-२३१,३४०-३४३। 'वैयाकरणाः वाक्यस्य वाक्यार्थे शक्तिरिति वदन्ति । अन्ये तु मुक्तशरन्यायेन एकयैवाभिधया पदार्थ-स्मृतिः वाक्यार्थबोधश्च भवतीति वद्नित । परे तु वाक्यस्य वाक्यार्थे तात्पर्यरूपं वृत्त्यन्तर-20 सिति स्वीकुर्वन्ति" - भाट्टविं ॰ पृ॰ २७।

''ये त्वभिद्धति सोयमिषोरिव दीर्घतरो व्यापार इति यत्परः शब्दः स शब्दार्थः" -काव्यप्र• अ॰ ५।

''भट्टमतोपजीविनां भट्टलोह्सटादीनामभिमतं पक्षमाशक्कते – 'ये त्विति'।" काव्यप्र॰ टी॰ प्र २२५।

पृ० ८. पं० ३. 'एतेन'-यद्यपि व्यापकतावच्छेदकत्वेन गृहीतधर्मावगाहिपरामशीत् व्यापकतावच्छेदकतद्धर्मावच्छिन्नप्रकारिकैव अनुमितिजीयते न पुनर्व्यापकतानवच्छेदकधर्मा-न्तरावच्छित्रप्रकारिका इति न्यायमयोदा तथापि एकविशेषबाधकालीनपरामशीत् व्यापक-तानवच्छेदकधर्मावच्छित्रप्रकारिका अनुमितिः प्रामाणिकी यथा वहित्वावच्छित्रव्यापकता-वगाहिनः महानसीयेतरविह्नवाधकालीनपरामर्शात् पर्वतो महानसीयविह्नमान् इत्येव व्याप-👊 कतानवच्छेदकमहानसीयत्वावच्छिन्नप्रकारिका अनुमितिर्भवति एवं लाघवज्ञानसहकृताद्पि परामर्शात् व्यापकतानवच्छेदकधर्मावच्छित्रप्रकारा अनुमितिजीयते यथा - वहित्वावच्छित्र-व्यापकतावगाहिनः महानसीयवह्रौ छाघवमितिबुद्धिसहकृतात् परामशीत् पर्वतो महानसीय-वह्निमान् इसेव अनुमितिर्जायते ।

तद्धमीवच्छित्रविशेष्यकतत्पद्निरूपितशक्तिप्रकारकज्ञानजन्यया तद्धर्मावच्छिन्नोपिश्यस

तद्धर्माविच्छन्नविषयक एव शाब्दबोधो जायते इति न्यायनयः, यथा — घटत्वाविच्छन्नो घटपदशक्यः इति ज्ञानजन्यघटत्वाविच्छन्नोपिष्टित्या जायमाने शाब्दबोधे घटत्वाव-चिछन्नस्येव विषयता तथापि क्वचित् बाधप्रतिसंधाने बाधितेतरत्वेन वृत्त्यनवच्छेदकरूपेणापि तस्य शाब्दबोधविषयता यथा घटेन जलमानय इत्यत्र जलानयने सच्छिद्रघटकरणकत्वं बाधितमिति प्रतिसंधाने वृत्त्यनवच्छेद्कसच्छिद्रेतरत्वरूपेणैव घटस्य शाब्दबोधविषयता । भवति, तत्र हि सच्छिद्रेतरघटकरणकं जलानयनमिति शाब्दबोधात ।

एवं मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि इस्रत्र हिंसात्वसामान्यावच्छेदेन अनिष्टसाधनत्वबोध-जनकादिष विधिवाक्यात् अग्निषोमीयं पशुमालमेत इत्यादिविशेषहिंसाविषयकेष्टसाधनत्व-बोधकापवादसहकुतात् तत्तदपवादेतरहिंसामात्र एव अनिष्टमाधनत्वविषयकः शाब्दबोधरसं-पद्यते इति सापवादोत्सर्गविधिवाक्यस्थले एकेनैव शाब्दबोधेन कार्यसिद्धौ न औत्सर्गिकाप- ॥ बादिकवाक्यजन्यानां विभिन्नानां शाब्दबोधानां कल्पना समुचितेति मीमांसकादिसंमतशाब्द-बोधप्रक्रियानुगामिनः ।

#### पृ० ८. पं० २७. 'षदस्थानपतितत्वं'---

## "जं चोहसपुव्वधरा छद्वाणगया परोप्परं होंति । तेण उ अणन्तभागो पण्णवणिजाण जं सुत्तं ॥ १४२ ॥

"यद् यस्मात् कारणात् चतुर्देशपूर्वधराः षट्स्थानपिताः परस्परं भवन्ति, हीनाधि-क्येनेति शेषः । तथा हि — सकलाभिलाप्यवस्तुवेदितया य उत्कृष्टश्चतुर्दशपूर्वधरः, ततोऽन्यो हीनहीनतरादिः आगमे इत्थं प्रतिपादितः — तद्यथा — 'अणंतभागहीणे वा, असंखेळ्ञभागहीणे वा, संखेळ्ञभागहीणे वा, संखेळ्ञभागहीणे वा, संखेळ्ञभागहीणे वा, अंखेळ्ञगुणहीणे वा, अणंतगुणहीणे वा'। यस्तु सर्वस्तोकाभिलाप्यवस्तुज्ञापकतया सर्वजघन्यः ततोऽन्य उत्कृष्ट उत्कृष्टतरादिरप्येवं १० प्रोक्तः । तद्यथा — 'अणंतभागव्भिहिए वा, असंखेळ्ञभागव्भिहिए वा, संखेळ्ञभागव्भिहिए वा, संखेळ्ञभागव्भिहिए वा, संखेळ्ञभागव्भिहिए वा, संखेळ्ञभागव्भिहिए वा, संखेळ्ञभागव्भिहिए वा, तद्देवं यतः परस्परं पट्स्थानपितताश्चतुर्दशपूर्वविदः, तस्मात् कारणात् यत् सूत्रं चतुर्दशपूर्वविद्धणं तत् प्रज्ञापनीयानां भावानामनन्तभाग एवेति । यदि पुनर्यावन्तः प्रज्ञापनीया भावासावन्तः सर्वेऽपि सूत्रे निबद्धा भवेयुः, तदा तद्देदिनां तुल्यतेव स्थात्, न पट्स्थानपिततत्विमिति १० भावः ॥'—विशेषा॰ टी॰।

पृ० ९. पं० ३. 'शब्द्संस्पृष्टार्थः' - "शुणोति वाच्यवाचकभावपुरस्सरं श्रवणविषयेन शब्देन सह संस्पृष्टमर्थं परिच्छिनत्त्यात्मा येन परिणामविशेषेण स परिणामविशेषः श्रुतम्।" नन्दी । म ० १० १४०।

पृ० ९. पं० ४. 'नन्दिवृत्त्यादी' - नन्दी॰ म॰ पृ॰ ६५।

पृ० ९. पं० ८. 'पूर्वगतगाथायाम्' - ''इतिपूर्वगतगाथासंक्षेपार्थः'' - विशेषा० टी० गा०

पृ० ९. पं० १८. 'अपवादमाह' - ''तदेवं सर्वस्थाशेषेन्द्रियोपलब्बेः उत्सर्गेण मति-झानत्वे प्राप्ते सति अपवादमाह - मोत्तूणं दब्बसुयं मुक्तवा द्रव्यश्चतं। किमुक्तं भवति -

20

30

मुक्त्वा पुस्तकपत्रकादिन्यस्ताक्षरद्रव्यश्चतविषयां शब्दार्थपर्यालीचनात्मिकां शेषोपलिब्धम्, तस्याः श्चतज्ञानरूपत्वात् । यत्र द्रव्यश्चतव्यतिरेकेण अन्योऽपि शेषेन्द्रियेषु अक्षरलाभः शब्दार्थपर्यालीचनात्मकः सोऽपि श्चतम् न तु केवलोऽक्षरलाभः । केवलो हि अक्षरलाभः मताविष ईहादिरूपायां भवति न च सा श्चतज्ञानम् । अत्राह — ननु यदि शेषेन्द्रियेष्वक्षर- लाभः श्चतम् तर्हि यदवधारणमुक्तम् — श्रोत्रेन्द्रियेण चपलिब्धरेय श्चतमिति तद्विघटते शेषेन्द्रियोपलब्धरिप संप्रति श्चतत्वेन प्रतिपन्नत्वात्; नैप दोषः, यतः शेषेन्द्रियाक्षरलामः स इह गृह्यते यः शब्दार्थपर्यालोचनात्मकः, शब्दार्थपर्यालोचनानुसारी च अक्षरलाभः श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिकरूप इति न कश्चिद्दोपः ।" नन्दी म १० १० १४२ । विशेषा शैर गा० १८३ ।

प्ट० ९. पं० १९. 'अक्षरलामश्र यः' -

"सो वि हु सुयक्खराणं जो लाभो तं सुयं मई सेसा । जइ वा अक्खरचिय सा सच्वा न प्यवत्तेजा ॥ १२६ ॥

सोपि च शेषेन्द्रियाक्षरलाभः स एव श्रुतम् । यः किमित्याह — यः श्रुताक्षराणां लाभः, न सर्षः, — यः संकेतविषयशन्दानुसारी, सर्वज्ञवचनकारणो वा विशिष्टः श्रुताक्षरलाभः, स श्रुतम्, म त्वश्रुतानुसारी — ईहापायादिपु परिस्फुरदक्षरलाभमात्रमित्यर्थः । यदि पुनरक्षर
काभस्य सर्वस्यापि श्रुतेन कोडीकरणादनक्षरैव मतिरभ्युपगम्यते, तदा सा यथाऽवप्रहेहावायधारणाह्मपा सिद्धान्ते प्रोक्ता, तथा सर्वापि न प्रवर्तेत, सर्वापि मतित्वं नानुभवेदित्यर्थः,
किन्तु अनक्षरत्वात् अवप्रहमात्रमेव मतिः स्याद् न त्वीहादयः, तेपामक्षरलाभात्मकत्वात् ।
तस्माच्च्यतानुसार्येवाक्षरलाभः श्रुतम्, शेषं तु मतिज्ञानम् ॥" — विशेषा० टी०।

पृ० ९. पं० २२. 'नन्वेवं शेपेन्द्र' - "अथ परः पूर्वापरिवरोधमुद्भावयन्नाह -

जइ सुयमक्खरलाभो न नाम सोओवलद्विरेव सुयं। सोओवलद्विरेवक्खराई सुइ संभवाउ ति ॥ १२५॥

मनु यद्युक्तन्यायेन शेषेन्द्रियाक्षरलाभोषि श्रुतम्, तर्हि, 'श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिरेव श्रुतम्' इति यदवधारणं कृतं तदसंगतम्, शेपेन्द्रियाक्षरलाभस्यापि श्रुतत्वात्" इत्यादि — विशेषा॰ टी॰।

पृ० ९. पं० २४. 'श्रोत्रेन्द्रियोपo' - विशेषा॰ टी॰ गा॰ १२७।

पृ० ९. पं० २५. 'द्रच्यश्रुतपदेन' —विशेषा॰ गा॰ ४६७,४६८।

पृ० ९. पं० २७. 'त्रिविघाक्षरश्चृत' – ''से किं तं अक्खरसुअं ? अक्खरसुअं तिविहं पश्चतं, तं जहा – सन्नक्खरं वंजणक्खरं लिखिअक्खरं।" – कन्दी । स्० ३९ । विशेषा । गा० ४६४-४६६ ।

पृ० १०. पं० ६. 'नानवगृहीत' -

''ईहिजइ नागहियं नज़इ नाणीहियं न याऽनायं । धारिज़इ जं वत्थुं तेण कमोऽवग्गहाई उ ॥''

इत्यादि - विशेषा॰ गा॰ २९६-२९९।

पू० १०. पं० १४. 'तत्र व्यञ्जनेन' - विशेषा॰ गा॰ १९४। जैनतर्कभाषा॰ पृ० ३५।

पृ० १०. पं० १६. <sup>4</sup>मह्रकप्रतिबोधक' – ''एवं अहावीसइविहस्स अनाणस्स वंजणुगगद्दस परूवणं करिस्सामि पडिवोहगदिटुंतेण मझगदिटुंतेण य । से किं तं पडिबोहगिदट्टतेणं ?। पडिबोहगिदट्टतेणं से जहानामए केइ पुरिसे कंचि पुरिसं सुत्तं पडि-बोहिजा अमुगा अमुगत्ति, तत्थ चोयगे पन्नवगं एवं वयासी - किं एगसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति दुसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति जाव दसममयपविद्वा पुग्गला , गहणमागच्छंति संखिजसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति असंखिजममयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति । एवं वदंतं चोअगं पण्णवण एवं वयासी—तो एगसमयपविद्वा पुग्गला गहण-मागच्छन्ति नो दुसमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छन्ति जाव नो दसममयपविद्वा पुग्गला गह्-णमागच्छंति नो संखिजासमयपविद्वा पुग्गला गह्णमागच्छंति असंखिजासमयपविद्वा पुग्गला गहणमागच्छंति से तं पडिबोहगदिइंतेणं। से किं तं महगदिइंतेणं ?। मल्छगदिइंतेणं से " जहानामए केइ पुरिसे अवागसीसाओ मह्नगं गहाय तत्थेगं उदगविंदं पक्खेविजा. से नहे. अण्णे वि पक्क्लित्तं से वि नद्दे, एवं पिक्खिप्पमाणेसु पिक्खप्पमाणेसु होही से उदगबिंदू जे णं तं मल्लगं रावेहि त्ति, होही से उदगविंदू जे णं तं महमंसि ठाहि त्ति, होही से उदगविंदू जे णं तं मझगं भरहि ति, होही से उदगबिंदू जे णंतं मल्छगं पवाहेहि ति । एवामेव पक्खिपमाणेहिं अणंतेहिं पुग्गलेहिं जाहे तं वंजणं पूरिअं होइ ताहे हुं ति करेइ, नो चेव णं जाणइ के वि एस 15 सहाइ ? ततो ईहं पविसइ, तओ जाणइ अमुगे एस सहाइ, तओ अवायं पविसइ, तओ से चवगयं हवई, तओ णं धारणं पविसइ, तओ णं धारेइ संखिजं वा कालं असंखिजं वा कालं .....से तं मल्लगदिद्वेतेणं"। नन्दी॰ स्॰ ३६। विशेषा॰ गा॰ २५०।

पूठ १०. पंठ १६. 'तस्यामप्यवस्थायां' - विशेषा० गा० २००।

पृ० १०. पं० २७. 'अर्थावग्रहः' - विशेषा० गा० २५२ । जैनतर्कभाषा प्र० ४० ।

पृ० १०. पं० २८. 'स चैकसामयिकः'- विशेषा० गा० ३३३।

पूर ११. पंर ३. 'मलयगिरि' - नन्दी मार पृत्र ७३।

पृ० ११. पं० २०. 'एकत्र वस्तुनि' -- "व्यभिचरत्यवश्यमिति व्यभिचारिणी, सा च एकनयमतावलिन्बनी -- सामान्यमेवास्ति न विशेषाः सन्ति, विशेषमात्रं वा समस्ति न सामान्यमेवास्ति न विशेषाः सन्ति, विशेषमात्रं वा समस्ति न सामान्यमित्यादिका, यतः सा नयान्तरेणापश्चिष्यते असत्यत्वात्, अतो व्यभिचारिणी, न व्यभि- अ चारिणी अव्यभिचारिणी। का १ या सर्वात्रयवादान् साकल्येन परिगृह्य प्रवृत्ता कथि खित् सामान्यं द्रव्यास्तिकाङ्गाच्छन्दतः सत्यम्, विशेषाश्च पर्यायावलम्बनमात्रसत्या इत्यादिप्रपञ्चेन्नाव्यभिचारिणी" तत्वार्थं थे १० १० ३१।

पृ० ११. पं० २४. 'तत्त्वार्थवृत्त्यादि' 'अपायसद्रव्यतया मतिज्ञानं" - तत्त्वार्थं । भा १. ११.।

"यन्मतिज्ञानं धर्मितयोपात्तं तत् कीदृशं परोक्षं प्रमाणं वा साध्यते ? उच्यते – अपाय-सद्र्व्यतया मतिज्ञानम् धर्मित्वेन उपन्यस्तम्, अपायो निश्चय ईहानन्तरवर्तो । सद्र्व्यमिति – शोभनानि द्रव्याणि सम्यक्तवद्षिकानि, अपायश्च सद्र्व्याणि च तेषां भावः स्वरूपादप्र-च्युतिः तया इत्थंभूतया मतिज्ञानं धर्मि । एतदुक्तं भवति – मतिज्ञानस्य अवप्रदादिभेदस्य

25

20

मध्ये योऽपायोंऽशः तन्मतिज्ञानं परोक्षं प्रमाणमिति । अवप्रहेहयोरनिश्चितत्वान्न समस्ति प्रामाण्यम् । स चापायः सद्द्रव्यानुगतो यदि न भवति तन्मिध्यादृष्टेरिव अशुद्धदिलकिकलु- षितः, अतो योऽपायः सद्द्रव्यानुवर्तां स प्रमाणं मितिभेदः । यदा ति दर्शनसप्तकं क्षीणं भवति तदा सद्द्रव्यामावे कथं प्रमाणता श्रेणिकाद्यपायांशस्य ? । उच्यते — सद्रव्यतया इत्यनेन अर्थत । इदं कथ्यते — सम्यग्दृष्टेरपायांशः इति । भवति चाऽसौ सम्यग्दृष्टेरपायः । अथवा एक- शेषोऽन्न दृष्ट्वयः व्यक्तं भवति — अपायसद्रव्यानुगतो यः अक्षीणदर्शनसप्तकस्य स परिगृहीतः एकेन अपायद्रव्यश्वदेन, तथा द्वितीयेन अपायो यः सद्रव्यं शोभनं द्रव्यम् , कश्चा- पायः सद्रव्यम् ? यः श्रीणदर्शनसप्तकस्य भवति । एतेनैतदुक्तं भवति — सम्यग्दर्शनिनः श्रीणाश्चीणदर्शनसप्तकस्य योऽपायो मितिज्ञानं तत् परोक्षं प्रमाणम् ।" तत्त्वार्यं दी० १।११ । तत्त्वार्यं यशो ।

पृ० ११. पं० २८. 'सम्यक्त्वानुगतत्वेन' - "सदसतोरिवशेषाद् यहच्छोरूपलब्धेरु-मत्त्वत्" तत्त्वार्यं १।३३।

"अविसेसिया मइ चिय सम्मिदिष्टिस्स सा मइण्णाणं । मइअन्नाणं मिच्छिदिष्टिस्स सुयं पि एमेव ॥ सद-सदिवसेसणाओ भवहेउजदिच्छिओवलम्भाओ । नाणफलाभावाओ मिच्छिदिष्टिस्स अण्णाणं॥" विशेषा० ११४,११५,३२९,३३०।

पृ० ११. पं० २९. 'संशयादीनामपि'-

"नाणं चिय संसयाईया ॥ ३१४ ॥

नास्माभिः 'समीहितवस्तुप्रापकं ज्ञानं, इतरद्वज्ञानम्' इत्येवं व्यवहारिणां प्रमाणाप्रमाण
म्यूते ज्ञानाऽज्ञाने विचारियेतुमुपकान्ते, किन्तु ज्ञायते येन किमिप तत् सम्यग्दृष्टिसंबन्धि

ज्ञानम्, इत्येतावन्मात्रकमेव व्याख्यातुमभिष्रेतम्; वस्तुपरिज्ञानमात्रं तु संश्चयादिष्विप विद्यते

इति न तेषामि समग्दृष्टिसंबन्धिनां ज्ञानत्वहानिः।

कथं पुनः संशयादयो ज्ञानम् ? - इत्याह -

बत्थुस्स देसगमगत्तभावओ परमयप्पमाणं व । किह वत्थुदेसविण्णाणहेयवो, सुणसु तं वोच्छं ॥ ३१५ ॥

वस्त्वेकदेशगमकाश्च संशयादयः ततस्ते ज्ञानम् । अत्र हेतोरसिद्धतां मन्यमानः परः पृच्छिति कथं वस्त्वेकदेशिवज्ञानहेतवः संशयादयः ? । वस्तुनो निरंशत्वेन देशस्यैवाभावाद् न त एकदेशप्राहिणो घटन्त इति परस्याभिप्रायः । आचार्यः प्राह – ऋणु । यथाप्रतिज्ञातमेवाह –

#### इह वत्थुमत्थवयणाइपज्जयाणंतसत्तिसंपन्नं । तस्सेगदेसविच्छेयकारिणो संसयाईया ॥ ३१६ ॥

इह वस्तुनो घटादेर्मृन्मयत्व-पृथुवुष्नत्व-वृत्तत्व-कुण्डलायतमीवायुक्तत्वादयोऽर्थह्तपाः पर्यायाः अर्थपर्याया अनन्ता भवन्ति । घट-कुट-कुम्भ-कलकादयस्तु वचनह्तपाः पर्याया वचनपर्यायासोऽप्यनन्ता भवन्ति । आदिक्षब्दात् परञ्यावृत्तिह्तपा अप्यनन्ता गृह्यन्ते । न सल्लु वयं निरंक्षवस्तुनादिनः, किन्तु यथोक्तानन्तधर्मलक्षणवस्तुनोऽनन्ता एव देशाः

सन्तीति वयं मन्यामहे तन्मध्याचैकैकदेशम्राहिणः संशयादयोऽपि भवन्त्रेव इति कथं न ते ज्ञानम् ?।

जे संसयादिगम्मा घम्मा वत्थुस्स ते वि पजाया । तदिहगमत्तपञ्जो ते नाणं चिय संसयाईया ॥ ३२१ ॥

नन्वनन्तपर्यायं सर्वमिष वस्तु इति भवद्भिष्कतम् तस्य च घटादिवस्तुन एकस्मिन् काल । एकमेव किञ्चत् घटत्वादिपर्यायं सम्यग्दृष्टिरिष गृह्वाति । अतोऽनन्तपर्यायमिष वस्त्वेकपर्या-यत्तया गृह्वतस्तस्यापि कथं ज्ञानं स्यात् , अन्यथास्थितस्यान्यथाप्रहणात् इत्याशङ्क्याह् —

> पजायमासयन्तो एकं पि तओ पयोयणवसाओ । तत्तियपजायं चित्र तं गिण्हइ भावओ वन्धुं ॥ ३२२ ॥

एतदुक्तं भवति – भावत आगमप्रामाण्याभ्युपगमाभिप्रायतः सम्यग्दृष्टिना यथावस्थि- ॥ तमनन्तपर्यायं वस्तु सदैव गृहीतमेवास्ते, केवलं प्रयोजनवशात् एकं पर्यायमाश्रयति ।

मिध्यादृष्टेरिप एवं भविष्यतीति चेत् न, इत्याह -

निष्णयकाले वि जओ न तहारूवं विदंति ते वत्थुं। मिच्छिद्दिही तम्हा सर्व्यं चिय तेसिमण्णाणं॥ ३२३॥

अथवा नाज्ञानमात्रमेव तेषाम्, किन्तु अचाप्याधिक्यं किञ्चित् इति दर्शयन्नाह -

कट्टयरं वन्नाणं विवजजो चेव मिच्छिदिद्वीण । मिच्छाभिणिवेसाओ सव्वत्थ घडे व्व पडबुद्धी ॥ ३२४ ॥

अथ प्रकारान्तरेणाऽपि तत् समर्थयन्नाह -

अहवा जिहेंदनाणोवओगओ तम्मयत्तणं होइ । तह संसयाइभावे नाणं नाणोवओगाओ !! ३२५ ।।<sup>११ विशेषा० । नन्दी०</sup> स्०२५ । ॥ ए० ११. पं० ३३. 'जीवाजीवा०' — ''तत्त्वार्यश्रद्धानम् सम्यग्दर्शनम् ।'' तत्त्वार्यं० १.२ ।

पृ० १२. पं० १. 'सत्संख्या' – ''निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः । सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च ।" तत्त्वार्यं १.७,८।

पृ० १२. पं० ७. संमतौ महावादिना -

''चरणकरणप्पहाणा ससमय-परसमयमुक्तवावारा । चरण-करणस्स सारं णिच्छयसुद्धं ण याणंति'' ॥ सन्मति॰ ३.६०।

पृ० १२. पं० ७. 'तदेव सत्यं' -

'से नूणं भंते तमेव सर्चं णीसंकं, जं जिणेहिं पवेइयं ? । हंता गोयमा तमेव सर्चं णीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं ॥"—भगवती श०१उ०३ स्०३०।आचा०अ०५,उ०५, स्०१६२।

पृ० १२. पं० ८. 'माषतुष' -

''ततः स्र्रिरशक्तं तं पाठे ज्ञात्वा तपोधनम् । सामायिकश्चतस्यार्थं तं संक्षेपादपीपठत् ॥ यथा मा रुष्य मा तुष्येत्येवमेव स भिनतः ।
घोषयामास तत्रापि विस्मृतिस्तस्य जायते ॥
ततो महाप्रयन्नेन संस्मृत्य किल किश्चन ।
तत्रासौ घोषयामास तुष्टो माषतुषेत्यलम् ॥
ततस्तद्घोषणाचित्यं माषतुषेत्यभिष्वयया ।
ख्यातिं नीतो महात्मासौ बालिग्नैः कीडनापरैः ॥
एवं सामायिकाद्यर्थेऽप्यश्चनतो गुरुभिनततः ।
ज्ञानकार्यमसौ लेमे कालतः केवलिश्रयम् ॥
उपदेशपदटीका गा॰ १९३ ।

- पृ० १२. पं० १०. 'स्ततो ग्राह्यत्व' ''स्वकीयेभ्य एव स्वजनकसामग्री-स्वजन्यस्वप्र। त्यक्षसामग्री-स्वजन्यज्ञाततालिङ्गकानुमितिसामग्र्यन्यतमेभ्य इति यावत् । अत्र स्वस्यैव
  स्वप्रामाण्यविषयकतया स्वजनकसामग्र्येव स्वनिष्ठप्रामाण्यविश्वायिका इति गुरवः । स्वोत्तरवर्तिस्वविषयकलौकिकप्रत्यक्षस्य स्वनिष्ठप्रामाण्यविषयकतया स्वजन्यस्वविषयकप्रत्यक्षसामग्री
  स्वनिष्ठप्रामाण्यविश्वायिका इति मिश्राः । ज्ञानस्यातीन्द्रियतया प्रत्यक्षासंभवेन स्वजन्यज्ञाततालिङ्गकानुमितिसामग्री स्वनिष्ठप्रामाण्यविश्वायिका इति भाटाः ।" तत्विष् ५० १० १२६ ।

  कर्त्वरि नीलकंठी पृ० ३६४ ।
- पृ० १२. पं० ११. 'न्यायनयेपि' ''तथापि तद्वति तत्प्रकारकज्ञानत्वं तद्वति तद्वेशिष्ट्यज्ञानत्वं वा प्रामाण्यं तिन्नश्चयादेव निष्कम्पञ्यवहारात् छाघवात्, नान्यद् गौरवात् ।
  तच्च ज्ञानप्राहकसामप्रीप्राह्ममेवः; तथाहि विशेष्ये तद्धर्मवस्त्वं तद्धर्मप्रकारकत्वं च व्यवसायस्य अनुत्र्यवसायेन अनुमित्या स्वप्रकाशेन वा गृह्यते विषयनिरूप्यं हि ज्ञानम् अतो
  श्चानवित्तिवेद्यो विषयः इति व्यवसाये भासमाने धर्मधर्मिवत् तद्धेशिष्ट्यमपि विषयव्यवसायरूपप्रत्यासत्तेः तुल्यत्वात् सम्बन्धितावच्छेदकरूपवत्त्तया ज्ञायमाने सम्बन्धिनि ससम्बन्धिकपदार्थनिरूपणम् इत्यनुव्यवसायस्य रजतत्वावच्छित्रत्वेन पुरोवर्तिविषयत्वाच ।
  अन्यथा पुरोवर्तिनं रजतं च जानामि इति तदाकारः स्यात्, न तु रजतत्वेन पुरोवर्त्तिनमिति ।" तत्त्वचि० प्र० १०० १०० । कुसुमा० द्वि० स्त० पृ० ९ ।
- पृ० १२. पं० २५. 'अत एवेदं रजतिमिति' ''एतेनेदं रजतिमिति तादात्स्यारोपव्या-वर्त्तनाय प्रामाण्यशरीरे मुख्यविशेष्यता निवेश्या, मुख्यविशेष्यता च प्रकारतानविक्छन्न-विशेष्यता तत्र च प्रकारतानविक्छन्नत्वं न स्वतो प्राह्ममिति" — प्रामाण्यवाद गादाधरी पृ० १६०। पृ० १३. पं० ३. 'प्रामाण्यमस्तु' — ''वस्तुतस्तु विशेष्यितासम्बन्धेन तद्धर्मवदविक्छन्नं प्रकारितासम्बन्धेन तद्धर्मवत्त्वमिष् प्रामाण्यम्' तत्त्वचि० प्र० माधुरी० पृ० १०५।
- ए० १३. पं० ५. 'अप्रामाण्यं' ''तदभाववति तत्प्रकारकज्ञानत्वमप्रामाण्यं परतो ज्ञायते तदभाववत्त्वस्य भ्रमानुहिस्तितत्वेन अनुव्यवसायाविषयत्वात्" तत्त्वचि प्र० पृ० १७६ ।
- पृ० १३. पं० ८. 'ता श्रिकः' "प्रमेखेवेति एवशव्दस्तुल्यार्थे प्रमेखाकारकज्ञानजन्यो योऽनुव्यवसायस्तद्विषय इत्यर्थः । तुल्यतामेवोपपादयति अनुव्यवसायस्येति तथा च तज्-ज्ञाने यथा विपयीभूतव्यवसायविशेष्ये तत्प्रकारीभृतधर्मवैशिष्टां भासते तथा भ्रमानुव्यव-

सायेऽपि भ्रमविशेष्ये तत्प्रकारीभृतवैशिष्टां भासत इति तुल्यतेति भावः। प्राश्चस्तु प्रमेखेव गृह्यते । प्रमात्वप्रकारेण गृह्यते इत्यर्थः इत्यादुः । तदसत् अप्रमानुन्यवसायेन प्रमात्वप्रहस्या-शक्यत्वात् — तत्त्वि प्रश्न माधुरी १ पृष्ट १ १४४ ।

पृ० १३. पं० २१. 'जे एगं जाणह' - गुलना-विशेषा० गा० ३२०।

पृ० १५. पं० १०. <sup>4</sup>घट इत्यपायोत्तरमपि'— विशेषा० गा० २८२-२८८ । जैनतर्कभाषा अ पृ० ४४,४५ ।

पृ० १६. पं० ९. 'अङ्गोपाङ्ग' - "सुयनाणे दुविहे पण्णत्ते - तं जहा - अंगपविद्वं चेव अंगवाहिरं चेव ॥" स्था॰ २.१.७१। नन्दी॰ स्॰ ४४। तत्त्वार्थं० १.२०।

पृ० १६. पं० १०. 'एकादीनि' - तत्त्वार्थसूत्रे तु इत्थं पाठः - ''एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः ।" तत्त्वार्थ० १.३१.।

"तद्यथा — कस्मिश्चिज्ञीवे मत्यादीनामेकं भवति कस्मिश्चिज्ञीवे द्वे भवतः । कस्मिश्चित् त्रीणि भवन्ति । कस्मिश्चित् चत्वारि भवन्ति । श्वतज्ञानस्य मतिज्ञानेन नियतः सहभावः तत्पूर्व-कत्वात् । यस्य श्रुतज्ञानं तस्य नियतं मतिज्ञानम् । यस्य तु मतिज्ञानं तस्य श्रुतज्ञानं स्याद् वा न वेति ।" तत्त्वार्थं भा ।

'एकादीनि भाज्यानि' इत्यादिसूत्रीया सर्वार्थिसिद्धिर्न भाष्यमनुघावति, । तत्र मतिश्वतयोः । नियतसाहचर्यस्थैव प्रतिपादितत्वात् कदापि मतिज्ञानस्य श्वतविरहिणोऽसंभवात् ।

पृ० १६. पं० ११. 'शब्दसंस्पृष्टार्थमात्रग्राहित्वेन' -

"अन्ने अणक्खरक्खरविसेसओ मइ-सुयाई भिंदन्ति । जं मइनाणमणक्खरमक्खरमियरं च सुयनाणं ॥ १६२ ॥

अत्राचार्यो दूषणमाह -

जइ महरणक्खरिचय भवेज नेहादओ निरभिलप्पे । थाणुपुरिसाइपजायविवेगो किह णु होजाहि ? ॥ १६३ ॥

यदि मतिरनक्षरैव स्यात् — अक्षराभिलापरिहतैव भवताऽभ्युपगम्यते, तिह निरिभिला-त्येऽप्रतिभासमानाऽभिलापे स्थाण्वादिके वस्तुनि ईहादयो न प्रवर्तरन् । ततः किम् १ इत्युच्यते — तस्यां मतावनक्षरत्वेन स्थाण्वादिविकल्पाभावात् — 'स्थाणुरयं पुरुपो वा' इत्यादि- अ पर्यायाणां वस्तुधर्माणां विवेको वितर्कोऽन्वयव्यतिरेकादिना परिच्छेदो न स्थात् । तथाहि यद्नक्षरं ज्ञानं न तत्र स्थाणुपुरुपपर्यायादिविवेकः यथाऽवमहे, तथा चेहादयः, तस्मात् वेष्वपि नासौ प्राप्नोति ॥" — विशेषाः टीः ।

पृ० १६. पं० २६. 'अर्धजरतीयन्याय' - ''न चेदानीमर्धजरतीयं लभ्यम् '' । तद्यथा। अर्ध जरत्याः कामयतेऽर्धं नेति ।" पातक महाक ४.१.७८।

"न चार्धजरतीयमुचितम् । न हि कुकुट्या एको भागः पाकायापरो भागः प्रसवाय कल्प्यतामिति ।" सर्वद० बौद्ध० १० १४ । लैकिकन्या० १ १० ८ ।

पृ० १७. पं० २. 'यद्वाचकः' - "निसर्गः परिणामः स्वभावः अपरोपदेश इत्यनधी-न्तरम् अधिगमः अभिगम आगमो निमित्तं श्रवणं शिक्षा छपदेश इत्यनर्थान्तरम्।" --तत्त्वार्थं भा १.३।

पृ० १७. पं० ५. गोबलीवर्द्न्याय - ''बलीवर्दस्य गोविशेषत्वेऽपि बलीवर्दस्य झटिति । गोत्वेन बोधनार्थं यथा प्रयोगस्तथान्ययोः सामान्यविशेषरूपयोईटिति बोधनार्थं यत्र प्रयोग-स्तत्रास्य प्रवृत्तिः।' लोकक्त्या॰ १ पृ॰ २५।

प्र० १७. पं० ७ 'वैयध्यं' -

वैयर्थ्यातिप्रसंगाभ्यां न मत्यभ्यधिकं श्रुतम् । सर्वेभ्यः केवलं चक्षुः तमः क्रमविवेकवत् ॥ १२ ॥ निश्चयद्वात्रि॰१९.

पृ० १७. पं० १२. 'ह्वग्रयं लहइ सञ्वम्' –

''परमोहि असंखेजा लोगमित्ता समा असंखिजा। रूबगयं लहइ सर्व्वं खेत्तोवमियं अगणिजीवा।। ४४॥" भाव॰ वि॰ । विशेषा॰ गा॰ ६८५।

ए० १७. पं० २०. 'एतेनासद्भाव' -

"सञ्बबहुअगणिजीवा निरन्तरं जित्तयं भरिजासु । खित्तं सञ्बदिसागं परमोही खित्त निद्दिष्टो ॥" वाव० नि०३१। नन्ध-गा०४९।

"अयिष्ठ सम्प्रदायः सर्वबह्विप्रजीवाः प्रायोऽजितस्वामितीर्यकृत्काले प्राप्यन्ते, तद्दारम्मकमनुष्यबाद्वुत्यसंभवात्, सूक्ष्माश्चोत्क्रष्टपद्वर्तिनः तत्रैव विवक्ष्यन्ते तत्रश्च सर्वबह्वोऽनळजीवा भवन्ति, तेषां स्वबुद्धा षोद्वावस्थानं परिकल्प्यते — एकैकक्षेत्रप्रदेशे एकैकजीवाव
गाह्नया सर्वतश्चतुरस्रो घन इति प्रथमं, स एव घनो जीवैः स्वावगाहनादिभिरिति द्वितीयम्,
एवं प्रतरोऽपि द्विभेदः, श्रेणिरपि द्विधा, तत्राद्याः पञ्चप्रकारा अनादेशाः तेषु क्षेत्रस्थाल्पीयस्तया प्राप्यमाणत्वात्, षष्ठस्तु प्रकारः स्त्रादेशः । स्वावगाहनासंस्थापितसकलानलजीवावलीक्ष्पा अवधिक्रानिनः सर्वासु दिश्च शरीरपर्यन्तेन श्वान्यते, सा च श्वान्यमाणा असंख्येयान् लोकमात्रान् विभागानलोके व्याप्रोति, एतावत्क्षेत्रमवघेरत्कृष्टमिति, इदं च सामर्थ्यमात्रमुपवर्ण्यते, एतावति क्षेत्रे यदि द्रष्टव्यं भवति तर्हि पश्यित, यावता तन्न विद्यते, अलोके
क्रियद्रव्याणामसंभवात्, कृषिद्रव्यविषयद्यावधिः, केवलमयं विशेषो — यावद्यापि परिपूण्णमिष्
लोकं पश्यित ताबदिह स्कन्धानेव पश्यित, यदा पुनरलोके प्रसरमविषरिधरोहिति तदा
यथा यथाऽभिदृद्धिमासादयित तथा तथा लोके सूक्ष्मान् सूक्ष्मतरान् स्कन्धान् पश्यित,
यावदन्ते परमाणुमिष, स्थरमावधिकलितश्च नियमादन्तर्भृहूर्तमात्रेण केवलालोकलक्षमी
ग्र मालिक्षति —" वन्दी । म गा० ४९।

पृ० १७. पं० २३. 'बहुंतो' - "अन्यकर्तृकेयं प्रक्षेपगाथा सोपयोगेति व्याख्याता।"
विशेषा॰ टी॰ ६॰६।

पृ० १८. पं० ५. 'बाह्यमप्यर्थम्' -

"मणपञ्जवनाणं पुण जणमणपरिचिन्तियत्थपायडणं। माणुसिखत्तनिवद्धं गुणपच्चइयं चरित्तवओ॥" भाव वि ०६।

"तद्नन्तभागे मनःपर्यायस्य ॥" तत्त्वार्थः १. २९ ।

"यानि रूपीणि द्रव्याणि अवधिक्षानी जानीते ततोऽनन्तभागे मनःपर्यायस्य निबन्धो भवति । अवधिक्षानविषयस्य अनन्तभागं मनःपर्यायक्षानी जानीते रूपिद्रव्याणि मनोरहस्य- ' विचारगतानि च मानुषक्षेत्रपर्यापन्नानि विद्युद्धतराणि चेति ।" तत्वार्थ० भा॰ १.१९ ।

अत्रार्थे सर्वार्थसिद्धादिगतासर्वापि दिगम्बरपरम्परा भाष्यतुस्यैव।

पृ० १८. पं० ९. 'जाणइ बज्झे' -

''दव्यमणोपञ्जाए जाणइ पासइ य तम्मएणंते । तेणावभासिए उण जाणइ बज्झेणुमाणेणं ।'' विशेषा० गा० ८१४।

"ग्रुणियत्थं पुण पचक्स्त्रओ न पेक्सइ, जेण मणोद्व्वालंबणं गुत्तमगुत्तं वा, सो य छउमत्थो तं अणुमाणओ पेक्सइ अतो पासणिया भणिया।" वंधै॰ म॰ १० १०९ 🗛।

६० १८. पं० १०. 'मानसमचक्ष'-

"सो य किर अचक्खुदंसणेण पासइ जहा सुयशाणी । जुत्तं सुए परोक्खे पश्चक्खे न उ मणोनाणे ॥ ८१५ ॥

परस्य घाटादिकमर्थं चिन्तयतः साक्षादेव मनःपर्यायज्ञानी मनोद्रव्याणि तावज्ञानाति तान्येव च मानसेनाचक्षुर्द्शनेन विकल्पयति, अतः तद्पेक्षया पश्यतीत्युच्यते ।

अत्र कश्चित् त्रेरकः प्राह — 'मतिश्चते परोक्षम्' इति वचनात् परोक्षार्थविषयं श्चत-ज्ञानम्, अचक्षुर्दर्शनमपि मतिभेद्रवात् परोक्षार्यविषयमेव इत्यतो युक्तं श्चतज्ञानविषयम्ते मेरुखर्गादिके परोक्षेर्थेऽचक्षुर्दर्शनम्, तस्यापि तदालम्बनत्वेन समानविषयत्वात् । किं पुनः । तर्हि न युक्तम्, इत्याह — 'अवधिमनःपर्यायकेवलानि प्रत्यक्षम्' इति वचनात् पुनः प्रत्यक्षार्थ-विषयं मनःपर्यायज्ञानं, अतः परोक्षार्थविषयस्याचक्षुर्दर्शनस्य कथं तत्र प्रवृत्तरभ्युपगम्यते, भिन्नविषयत्वात् ? । अत्र स्रिराह —

> जह जुजए परोक्खे पचक्खे नणु विसेसओ घडह । नाणं जह पश्चक्खं न दंसणं तस्स को दोसो ॥ ८१६ ॥

यदि परोक्षेऽर्थेऽचक्षुर्दर्शनस्य प्रवृत्तिरभ्युपगम्यते तर्हि प्रत्यक्षे सुतरामस्येयमङ्गीकर्तव्या विशेषेण तस्य तद्नुप्राहकत्वात्, चक्षुःप्रत्यक्षोपलब्धघटादिवदिति । न हि अवधिज्ञानिनश्च- क्षुरचक्षुर्दर्शनाभ्यां परोक्षमर्थं पश्यतः प्रत्यक्षज्ञानितायाः कोऽपि विरोधः समापद्यते, तद्वदिहापि ।" विशेषा॰ टी॰ । गन्दी॰ म॰ पृ॰ १०९ ।

पृ० १८. पं० ११. 'सूत्रे'— ''तत्थ दम्बओ णं उज्जुमई णं अणंते अणंतपएसिए संघे ॥ जाणइ पासइ।" नन्धि॰ स्॰ १८।

ए० १८. पं० ११. 'एकरूपेऽपि' - ''तथा चाइ - चूर्णिकृत् - अहवा छउमत्थस्स एगविहस्तओवसमळंभेवि विविहोवओगसंमवी भवइ, जहा एत्थेव ऋजुमइविपुलमईणं उपओगो अओ विसेससामन्नतथेसु उवजुज्जइ जाणइ पासइत्ति भणियं न दोसो इति"—

पृ० १९. पं० २. 'सर्वेदिषयम्' - आव॰ नि॰ ७६। विशेषा॰ गा० ८२३-८२८,१३४१-४५।

पृ० १९. पं० ५. 'प्रतीत्यसमुत्पाद' - "तत्र कतमः प्रतीत्यसमुत्पादो नाम । यदिद्मिवद्याप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्, विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्, नामरूपप्रत्ययं
पडायतनम्, पडायतनप्रत्ययः स्पर्शः, स्पर्शप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया रुष्णाप्रत्ययमुपादानम्, उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः, जातिप्रत्ययाः जरामरणशोकपिदेवदुःखदीर्मनस्यादयः । ""तत्राविद्या कतमा - एतेषामेव षण्णां धातृनाम् येकसंज्ञा पिण्डसंज्ञा
नित्यसंज्ञा प्रुवसंज्ञा शाध्वतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत्त्वसंज्ञा जीवसंज्ञा जन्तुसंज्ञा मनुज। संज्ञा मानवसंज्ञा अहङ्कारममकारसंज्ञा एवमादिविविधमज्ञानमियमुच्यते अविद्या । एवमविद्यायां सत्यां विषयेषु रागद्वेपमोहाः प्रवर्तन्ते, तत्र ये रागद्वेषमोहा विषयेषु अमी अविद्याप्रत्यया संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञानम्, चत्वारि महामूतानि च उपादानानि रूपम् ऐकष्यरूपम्, विज्ञानसंभूताश्चत्वारोऽरूपिणः स्कन्धा नाम, तन्नामरूपम् । नामरूपसन्निश्रितानि इन्द्रियाणि पडायतनम् । त्रयाणां धर्माणां सन्निपातः स्पर्शः । स्पर्शानुमवो

वेदना। वेदनाध्यवसानं कृष्णा । कृष्णावेपुस्यमुपादानम् । उपादाननिर्जातं पुनर्भवजनकं कर्म
भवः । भवहेतुकः स्कन्धप्रादुर्भावो जातिः । जात्यमिनिर्वृत्तानां स्कन्धानां परिपाको जरा ।
स्कन्धविनाशो मरणमिति । वोधिच० पं० पृ० ३८६ । विक्षा० पृ० २२२ । मूलमध्य० पृ० ५९४ ।
मध्यान्त० पृ० ४२ । अभिधर्मकोष ३.२०-२४ ।

पृ० १९. पं० १६. 'प्रमाणं च तत्र' - ''यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुख्या
"तीन्द्रियप्रहणमरूपं बिह्निति सर्वज्ञबीजम्, एतद्धि वर्धमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । अस्ति

काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञबीजस्य सातिशयत्वात् परिमाणवदिति, यत्र काष्ठाप्राप्तिर्ज्ञानस्य स

सर्वज्ञः । स च पुरुषविशेष इति" । योगभाष्य० १.२५ । तत्त्ववं० १.२५ । तत्त्वसं० पं० का० ३१६० ।

पृ० १९. पं० २०. 'शास्त्रभावना' -

25

30

## "मनःकरणकं ज्ञानं भावनाभ्याससम्भवम् । भवति च्यायतां धर्मे कान्तादाविव कामिनाम् ॥

मनो हि सर्वविषयम्, न तस्याऽविषयः कश्चिद्त्ति, अभ्यासवशाचातीन्द्रियेष्वप्यर्थेषु परिस्फुटाः प्रतिभासाः प्रादुर्भवन्तो दृश्यन्ते" इत्यादि । न्यायम० प्रमाण० पृ० ९७ । न्यायवा० पृ० २५ । न्यायवा० ता० पृ० ७० । नंष्कर्म्यसिद्धि पृ० ३८ ।

पृ० १९. पं० २०. 'सामर्थ्ययोग' -

## "शास्त्रसंदर्शितोपायस्तदतिकान्तगोचरः । शक्त्यद्वेकाद्विशेषेण सामर्थ्याख्योऽयग्रुचमः ॥" <sup>योगद्दि० का० ५</sup>।

पृ० १९. पं० २१. 'प्रातिभनामधेये' – ''आम्रायविधातृणामृषीणामतीतानागतवर्त-मानेष्वतीन्द्रियेष्वर्थेषु धर्मादिषु प्रन्थोपनिबद्धेष्वनुपर्निबद्धेषु चात्ममनसोः संयोगाद् धर्म-विशेषाच यत् प्रातिभं यथार्थनिवेदनं मानमुत्यद्यते तदार्षमित्याचक्षते । तत् तु प्रस्तारेण देवर्षीणां कदाचिदेव लौकिकानां यथा कन्यका ज्ञवीति श्वो में भ्राता आगन्तेति हृद्यं मे कथयतीति ॥" प्रशस्त पृ २५८। योगद० ३.३३। ३.३६। न्यायम । प्रमाण ० पृ० ९८।

अत्रोच्यते — नैतच्छुतं न केवछं न च ज्ञानान्तरमिति, रात्रिन्दिवाऽरुणोदयवत् । अरुणोदयो हि न रात्रिंदिवातिरिक्तो, न च तयोरेकोपि वक्तुं पार्यते । एवं प्रातिभमप्येतत् न च तदिरिक्तं न च तयोरेकमपि वक्तुं शक्यते ।" योगद्दष्टि॰ का॰ ८। ज्ञानसार-२६. १।

पृ० १९. पं० २३. 'नन्वेवं भावना' — 'तत्त्वमिस' इत्यादिमहावाक्यजन्ये ब्रह्मज्ञाने अपरोक्षत्वं साधियतुकामेन श्रीमता मधुसूदनेन स्वकीयवेदान्तकस्पलितकायां पूर्वपक्षरूपतया या चर्चा सविस्तरमारचिता सैव श्रन्थकारेण श्रस्तुतकेवल्ज्ञानचर्चायां पूर्वपक्षरूपेण अक्षरशः अवतारिता — वेदान्तक॰ ए॰ ६७-७१।

पृ०२०. पं०११. 'अभ्यस्मानं ज्ञानं' — योगिज्ञानस्य भावनाप्रकर्पजन्यत्वं धर्मकीर्तिना । सूत्रितम्, तदेव च झान्तिरक्षितेन तत्त्वसंग्रहे झङ्कासमाधानपुरस्सरं प्रपद्ध्य समर्थितम् । श्रीधरेण कन्दस्यां स एवार्थः संक्षिप्य प्रदर्शितः । सन्मतिटीकाकृता अभयदेवेन सर्वोपि सपूर्वोत्तरपक्षः अभ्युपगमवादेन गृहीतः पर्यवसाने च जैनसरण्येव केवलक्षपस्य योगिज्ञानस्य पूर्णत्वं व्यवस्थापितम् । तथाहि — न्यायिनन्दु १.११। प्रमाणवा० १.१२२-१३३। तस्त्वसं० का०३४११-३४४३। कन्दली ए०१९६। सन्मति० टी० ए०६०।

पृ० २०. पं० २०. 'मनो यदसाधारणमिति' - ''तदेव हि प्रमाणान्तरं यत् असाधारणं सहकारि समासाद्य मनो वहिर्गोचरां प्रमां जनयति यथेन्द्रियादि, संशयस्वप्नौ तु न प्रमे इति न निद्रादे: प्रमाणान्तरत्वम् ।" तत्त्वचि० परामशे ए० ४६३।

पृ० २०. पं० २५. 'अभ्युपगमवादेनैव' - ''अपरीक्षिताभ्युपगमात्तिक्षेषपरीक्षणम-

पृ० २०. पं० २९. 'योगजधर्म' — ''आत्मिन आत्ममनसोः संयोगिवशेषादात्मप्रत्य-क्षम् ।'' वैशे॰ ९.१.११ । ''योगजधर्मानुष्रहः आत्ममनसोः सन्निकर्षे विशेषः । वैशे॰ उप॰ ९.१.११ ।

पू० २१. पं० ७. 'केवलम्' - विशेषा॰ गा॰ ८४।

पृ० २१. पं० १८. 'रागाद्यावरणापाये' - सन्मति पृ० ५१. पं० ३६-पृ० ६०. पं० २२।

पृ० २१. पं० २६. 'बाईस्पत्यास्तु'- प्रमाणवा० १.१५०-१५९। तत्त्वसं० का० १९६०,१९६१।

प्र० २२. पं० ३. 'अभ्यास' - तत्त्वसं॰ का॰ १९४८,१९५०।

पृ० २२. पं० ४. एतेन शुक्रोपचय' - तत्त्वसं० पं॰ पृ० ५२८। नन्दी० म० पृ० ३३।

प्र० २२. पं० १०. 'पृथिव्यम्बुभूयस्त्वे' - प्रमाणवा० १.१६०,१६१ । नन्दी० म० पृ० ३४।

प्र० २२. पं० १४. 'नैरात्म्यादि'-

"श्रून्यतावासनाधानाद्धीयते भाववासना । किंचिन्नास्तीति चाभ्यासात् सापि पश्चात्प्रहीयते ॥ ३३ ॥ यदा न रुभ्यते भावो यो नास्तीति प्रकल्प्यते । तदा निराश्रयोऽभावः कथं तिष्ठेन्मतेः पुरः ॥ ३४ ॥ İè

15

यदा न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुरः ।
तदान्यगत्यभावेन निरालम्बा प्रशाम्यति ॥ ३५ ॥
क्रेशक्रेयाष्ट्रतितमःप्रतिपक्षो हि शून्यता ।
श्रीघं सर्वज्ञताकामो न भावयति तां कथम् ॥ ५५ ॥
यद्दुःखजननं वस्तु त्रासस्तस्मात्प्रजायताम् ।
श्रून्यता दुःखश्मनी ततः किं जायते भयम् ॥ ५६ ॥
यतस्तो वास्तु भयं यद्यहं नाम किंचन ।
अहमेव न किंचिचेद्भयं कस्य भविष्यति ॥ ५७ ॥
यथेव कदलीस्तम्भो न कश्चिद्भागशः कृतः ।
तथाहमप्यसद्भृतो मृग्यमाणो विचारतः ॥ ७५ ॥
यदि सच्वो न विद्येत कस्योपिर कृपेति चेत् ।
कार्यार्थमभ्यपेतेन यो मोहेन प्रकल्पितः ॥ ७५ ॥
कार्यं कस्य न चेत् सच्वः सत्यमीहा तु मोहतः ।
दुःखव्युपश्मार्थं तु कार्यमोहो न वार्यते ॥ ७७ ॥
दुःखहेतुरहङ्कार आत्ममोहात् तु वर्धते ।

ततोऽपि न निवर्त्यश्चेत् वरं नेरात्म्यभावना ॥ ७८ ॥" बोधिच॰ प्रशा॰ परि॰ ९। मूलमध्य॰ आत्म॰ का॰ १८। तत्त्वसं॰ ३३३८,३४८८-३४९२। तात्पर्य॰ पृ० ८४। नन्दी॰ म॰ पृ० ३४-३८।

पृ० २२. पं० २१. 'ननु यद्येवं' — श्लोक० आत्म० ३२-५२। तत्त्वसं० का० ४७६-। न्यायम० १० १५-३६। तत्त्वार्यश्लो० ५० २१-२३। स्याद्वादर० ५०। १११७। स्याद्वादम० का० १८।

• पृ० २२. पं० २८. 'पूर्वाहितकृपाविशेष' - प्रमाणवा• १.१९६-२००।

प्र० २३. पं० १. 'सन्तानापेक्षया' -

कर्तृत्वादिव्यवस्था तु सन्तानैक्यविवक्षया । कल्पनारोपितेवेष्टा नाङ्गं सा तत्त्वसंस्थितेः ॥ ५०४ ॥ मानसानां गुणानां तु चित्तसन्ततिराश्रयः । साऽऽधारयोगतो वृत्तास कथंचिस वर्तते ॥ ३४३३ ॥ तत्त्वसं

पृ० २३. पं० ४. 'अथाक्तिष्टक्षणेऽक्तिष्ट' - तुलना- "वृत्तयः पञ्चतय्यः क्तिष्टाऽ-क्तिष्टाः" - योगद० १.५।

क्षेशहेतुकाः कर्माशयप्रचयक्षेत्रीभृताः क्षिष्टाः, स्यातिविषया गुणाधिकारविरोधिन्योऽक्षिष्टाः, क्षिष्टप्रवाहपतिता अप्यक्षिष्टाः, क्षिष्टच्छिद्रेष्वप्यक्षिष्टा भवन्ति, अक्षिष्टच्छिद्रेषु क्षिष्टा इति ।

 तथाजातीयकाः संस्काराः वृत्तिभिरेव क्रियन्ते, संस्कारेश्च वृत्तय इत्येवं वृत्तिसंस्कार-चक्रमनिशमावर्तते, तद्वंभूतं चित्तमविष्तिष्ठाधिकारं आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति ।"—योगभा० १.५ ।

पृ० २३. पं० ९. 'शक्तिविशेषेण -

"यद्याश्रयविनाशेऽपि शक्त्यनाशोऽभ्युपेयते ॥ १९५ ॥ क्षणिकत्वं च हीयेत न चारम्भोऽन्यथा भवेत ।" श्लोकः आत्मः ।

पृ० २३. पं० ११. 'कार्यकारणभावः' -

मक्करे पूर्वसाद्दयाद् भिन्नत्वाचास्ति वासना ॥ १८६ ॥
नैतद्दत्यनुरूपं तु क्षणिकत्वे घियां तव ।
पूर्वज्ञानं त्वनुत्पन्नं कार्यं नारमते क्षचित् ॥ १८७ ॥
न विनष्टं न तस्याऽस्ति निष्पन्नस्य क्षणं स्थितिः ।
तेनोत्पन्नविनष्टत्वान्नास्त्यारम्भक्षणोऽपि हि ॥ १८८ ॥
निरन्वयविनिष्टत्वादानुरूप्यं कृतः पुनः ।
न तदीयोऽस्ति कश्चिच धर्म उत्तरखुद्धिषु ॥ १८९ ॥
निरन्वयविनाशिन्यः कुर्युः कार्यं कथं क्रमात् ।
विनाशे कारणस्थेष्टः कार्यारम्भश्च नान्यथा ॥ १९३ ॥
तत्रैव ज्ञाननाशेन विनष्टाः सर्ववासनाः ।
तेन सर्वाभ्य एताभ्यः सर्वाकारं यदुत्थितम् ॥ १९४ ॥
ज्ञानमेकक्षणेनैव विनाशं गन्तुमर्हति । श्लोकः आत्मः। ओकः शन्दिनः ४२८न

४४९ । तत्त्वसं० ४८२-५०० । तत्त्वार्थश्लो० ७७-७९ ।

#### ए० २३. पं० १३. 'वास्यवासकभावात्' -

"क्षणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये ॥ १८१ ॥ वाखवासकयोश्चेवमसाहित्यात्र वासना । पूर्वक्षणेरनुत्पन्नो वाखते नोत्तरः क्षणः ॥ १८२ ॥ उत्तरेण विनष्टत्वान्न च पूर्वख वासना । साहित्येऽपि तयोर्नेव सम्बन्धोऽन्तीत्यवासना ॥ १८३ ॥ क्षणिकत्वाद् द्वयसापि व्यापारो न परस्परम् । विनश्यच कथं वस्तु वाखतेऽन्येन नश्यता ॥ १८४ ॥ अवस्थिता हि वास्यन्ने भावाभावरवस्थितैः । अवस्थितो हि पूर्वसाद्भिद्यते नोत्तरो यदि ॥ १८५ ॥ पूर्ववद्वासना तत्र न स्यादेवाऽविशेषतः । अवेकः आत्मः । स्याद्वादमः १८-१९ ।

पृ० २३. पं० २०. 'लतायाम् –' शास्त्रवा० यशो० पृ० २९-३९।

पृ० २३. पं० २३. 'एतेन अखण्डा -' इतः प्रभृति ए० ३३ यावत् मन्थकारेण अ वेदान्तमतनिरासाय या चर्चा कृता तत्रत्यं खण्डनमण्डनं वेदान्तकल्पलतिकातः एव स्वानु-कृत्येन गृहीतम् - वेदान्तक॰ पृ॰ ६-९२।

पृ० २४. पं० १. 'अन्यथासिद्धत्वेन' - "यत् कार्यं प्रति कारणस्य पूर्ववृत्तिता येन रूपेण गृद्यते तत्कार्यं प्रति तद्रपमन्यथासिद्धम् - यथा घटं प्रति दृण्डत्वमिति" - सुक्ता प्रस् का १९।

पृ० २४. पं० ५. 'मीमांसकेश -

"न च स्थूलत्वस्रक्षमत्वे लक्ष्येते शब्दवृत्तिनी ।
बुद्धितीव्रत्वमन्दत्वे महत्त्वाल्पत्वकल्पना ॥ २१९ ॥
सा च पद्धी भवत्येव महातेजः प्रकाशिते ।
मन्दप्रकाशिते मन्दा घटादाविष सर्वदा ॥ २२० ॥
एवं दीर्घाद्यः सर्वे ध्वनिधर्मा इति स्थितम् ।" श्लोक शब्दिन । मीमांसाद •
5.9.9७ । शाबर • १.9.9७ ।

"व्यभिचारिणापि लिङ्गेन साध्यवति पक्षे अनुमितिप्रमादर्शनात् । ध्वनिधर्महस्तत्वदीर्घ-त्वादिविशिष्टत्वेन मिथ्याभूतैरपि नित्यैर्विभुभिर्वर्णैः सत्या शाब्दप्रमितिः क्रियत इति मिमांसकैरभ्युपगमात् गन्धप्रागभावाविष्ठक्षे घटे तात्त्विकव्याध्यादिमतापि पृथिवीत्वेन अतात्त्विकगन्धानुमितिदर्शनात् प्रतिबिम्बेन च बिम्बानुमितिदर्शनात्" अद्वैत • पृ ॰ ३६५ ।

पु० २४. पं० ११. संमतिवृत्ती - १० २७२-८० । १० २८५-९६ ।

पृ० २४. पं० ३१. 'एतेन' - चित्सुखाचार्य-मधुसूदनसरस्वतीप्रभृतिभिर्विणितायाः ब्रह्म-ज्ञानस्य अविद्यानाशकत्वप्रक्रियायाः प्रन्थकारेण निरसनमितः प्रारब्धम् ।

"एवं हि न्यायसुधायामाराध्यपादैरुपपादितं संसारमूलकारणभूताऽविद्या यद्यप्येकैव तथापि तस्याः सन्त्येव बहव आकाराः । तत्रैकः प्रपञ्चस्य परमार्थसत्त्वभ्रमहेतुः, द्वितीयः अर्थिकियासमर्थवस्तुकल्पकः, तृतीयस्त्वपरोक्षप्रतिमासविषयाकारकल्पकः । तत्राद्वैतसत्यत्वाध्यवसायेन समस्तद्वैतसत्यत्वकल्पकाकारो निवर्त्तते । अर्थिकियासमर्थप्रपञ्चोपादानमायाकारः तत्त्वसाक्षात्कारेण विनीयते अपरोक्षप्रतिभासयोग्यार्थाभासजनकस्तु मायालेशो जीवन्मुक्तस्याऽनिवृत्तः समाध्यवस्थायां तिरोहितः अन्यदा देहाभासजगदाभासहेतुतयानुवर्त्तते प्रारब्ध-कर्मफलोपभोगावसाने तु निवर्त्तते ...." वित्सुखी पृ० ३९३ ।

"तुच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा । ह्रेया माया त्रिभिर्बोधेः श्रीतयौक्तिकलीकिकैः ॥ १३० ॥" पबदशी चित्र० १३० । अर्द्धेत• ४० ६१२, ८९१ । अर्द्धेतरब्रदक्षण ४० ४५ ।

ह पृ० २५. पं० ६. 'तस्याभिष्यानाद्' – ''क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीश्चते देव एकः । तस्याभिष्यानाद् योजनात्तत्त्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ।" क्षेता॰ १.१०।

''तस्य परमात्मनोऽभिध्यानात् कथं योजनाज्ञीवानां परमात्मसंयोजनात् तत्त्वभावाद् अहं ब्रह्मास्मि इति भूयश्च असकृदन्ते प्रारब्धकर्मान्ते यद्वा स्वात्मज्ञाननिष्पत्तिः अन्तः अतस्मिन् स्वात्मज्ञानोद्यवेद्यायां विश्वमायानिवृत्तिः सुखदुःस्वमोहात्मकाशेषप्रपञ्चरूपमाया- निवृत्तिः"—शाङ्करभाष्य । संक्षेपशा० ४.४६ ।

ए० २५. पं० २२ 'दृष्टिसृष्टि' – ''अज्ञानोपहितं बिम्बचैतन्यमीश्वरः, अज्ञानप्रति-बिम्बचैतन्यं जीव इति वा अज्ञानानुपहितं शुद्धचैतन्यमीश्वरः अज्ञानोपहितं जीव इति वा मुख्यो वेदान्तसिद्धान्तः एकजीववादाख्यः । इममेव दृष्टिसृष्टिवादमाचक्षते अस्मिश्च पक्षे जीव एव स्वाझानवशात् जगदुपादानं निमित्तं च । दृष्ट्यं सर्वं प्रातीतिकम् । दृष्ट्भेदाच जीव-भेदभ्रान्तिः । एकस्यैव च स्वकल्पितगुरुशास्त्राशुपबृद्धितश्रवणमननादिदाद्यात् आत्म-साक्षात्कारे सति मोक्षः । शुकादीनां च मोक्षश्रवणं अर्थवादः । महावाक्ये च तत्पदं अनन्तसत्यादिवद् अज्ञानानुपहितचैतन्यस्य छक्षणयोपस्थापकम् इत्याद्यवान्तरभेदाः स्वय-मूहनीयाः" — सिद्धान्तिकन्दु ए० २३२ । अद्वेति ए० ५३३ । सिद्धान्तिकेश ए० ३५० –३५६ ।

पृ० २६. पं० १४. 'किं च सप्रकारम्' — 'किञ्च सप्रकारम्' इत्यारभ्य 'अनुद्धावनाई:' इति यावत् पाठः 'त'प्रतावेव न 'अ-ब'प्रत्योः । अमेतनश्च 'किञ्च निष्प्रकारक्षानस्य' इत्यारभ्य 'अज्ञाननिवृत्तिः' इति यावत् पाठः 'अ-ब'प्रत्योरेव न 'त'प्रतो । तथापि अर्थदृष्ट्या द्वयोरपि समुचितत्वं भाति इति द्वयोरपि प्रहणं कृतम् । पौर्वापर्यमपि अनयो-स्तथेव समुचितं भाति यथा अस्माभिक्षन्यस्तम् — वेदान्तकः पृ० २९ । सिद्धान्तलेश पृ० ४७० । । अर्द्धतसिद्धि पृ० ६७८ ।

पृ० २८. पं० ३. 'फ्लब्याप्यत्वमेव' - व्याक्या - "फलब्याप्यत्वमिति - फलं वृत्ति - प्रतिबिन्वितिचिदाभासः तद्धाप्यत्वमेव अस्य प्रद्यगात्मनो निराकृतं स्वस्यैव स्फुरणरूप- त्वादिति भावः ॥ ९० ॥ इदानीमात्मनि तनो वैलक्षण्यं दर्शयति ब्रह्मणीति प्रत्यम्ब्रमणोरे- कत्वस्य अज्ञानेन आवृतत्वात्तस्य अज्ञानस्य निवृत्तये वाक्यजन्यया अहं ब्रह्मास्मीत्येवमा । कर्षाया धीवृत्तया व्याप्रिरपेक्ष्यते ॥ ९२ ॥" प्रविश्वी दीका । अर्द्धनि० ए० ५५% ।

पृ० २८. पं० १०. 'वियद्वस्तु' - व्याख्या - ''प्रामस्य चैत्रेण व्याप्तौ व्याप्तुश्चेत्रस्य स्वगत-विकारवद् बुद्धादेश्चिदात्मव्याप्तौ आत्मनोपि विकारप्रसङ्गात् न वेदान्तवेद्यस्य कूटस्थता इत्याशङ्क्याह् - वियदिति । यथा कुम्भस्योत्पत्तौ वियता पूर्णता वियतः सर्वगतत्वस्वरूपानुरो-धादेव न क्रियावत्त्वात् तथा धियां तद्वृत्तीनां तद्धर्माणां च हगात्मना व्याप्तिः तद्वतिक्रयां । विना पूर्णचित्स्वरूपावेशादेव अतो युक्ता वेदान्तवेद्यस्य शृहस्थता इत्यर्थः ।" - संवंभवा ५४३।

पृ० २८. पं० १२. 'घटदुःखादि' - न्याख्या - ''आत्मनो विकाराहते बुद्धादिन्याप्ती बुद्धादेरिप विना विकारं बाह्यान्तरविपयाकारभजनं स्थान् बोद्धृत्वाविशेषात् अन्यथा आत्मनोऽपि विकारद्वारेव बुद्ध्यादिन्याप्तेरकूटस्थता इति चेन्नेत्याह - घटेति । बुद्धेर्जडाकार-भजनम् अहष्टकृतं न स्वारसिकं बुद्धिबोध्ययोक्तभयोरिप परिच्छिन्नत्वात् धर्मादेश्च साभास- अ बुद्धिविक्रियात्वात् युक्तं बुद्धेर्विकारद्वारा विषयाकारत्विमत्यर्थः ।" वृहदा अवध्य ५४२।

पृश्व ३०. पं० १५. 'एकजीत्रमुक्ति' - "अथायं जीव एकः, उतानेकः १। अनुपदोक्त-पश्चावल्यानः केचिदाहुः - 'एको जीवः, तेन चॅकमेव शरीरं सजीवम् । अन्यानि स्वप्तदृष्टशरीराणीव निर्जीवानि । तदज्ञानकल्पितं सर्वं जगत्, तस्य स्वप्तदर्शनवद्यावद्विद्यं सर्वो व्यवहारः । बद्धमुक्तव्यवस्थापि नास्ति, जीवस्यैकत्वातः । शुकमुक्त्यादिकमपि स्वाप्त- अ पुरुषान्तरमुक्त्यादिकमिव कल्पितम् । अत्र च संभावितसकलशङ्कापङ्कप्रश्चालनं स्वप्तदृष्टान्त-सलिलक्षारयैव कर्तव्यम्' इति ।

अन्ये त्वसिक्षेकशरीरैकजीववादे मनःप्रत्ययमलभमानाः 'अधिकं तु भेदनिर्देशात्' 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' इत्यादिसूत्रैर्जीवाधिक ईश्वर एव जगतः स्रष्टा न जीवः । तस्याप्त-श॰ १५ कामत्वेन प्रयोजनाभावेन केवलं लीलयेव जगतः सृष्टिरित्यादि प्रतिपादयद्भिर्विरोधं व मन्यमाना हिरण्यगर्भ एको ब्रह्मप्रतिविन्बो मुख्यो जीवः।

अन्ये तु तत्प्रतिविम्बभूताश्चित्रपटलिखितमनुष्यदेहार्पितपटाभासकल्पाः जीवाभासाः संसारादिभाज इति सविशेषानेकशरीरैकजीववादमातिष्ठन्ते ।

अपरे तु हिरण्यगर्भस्य प्रतिकल्पं भेदेन कस्य हिरण्यगर्भस्य मुख्यं जीवत्वमित्यत्र नियामकं नास्तीति मन्यमाना एक एव जीवोऽविशेषेण सर्वं शरीरमधितिष्ठति । न चैवं शरीरावयवभेद इव शरीरभेदेऽपि परस्परमुखाद्यनुसन्धानप्रसङ्गः । जन्मान्तरीयसुखाद्यनु-सन्धानादर्शनेन शरीरभेदस्य तदननुसन्धानप्रयोजकत्वक्रुप्तेः ।

योगिनस्तु कायव्यूहसुखाद्यनुसन्धानं व्यवहितार्थग्रहणवद्योगप्रभावनिबन्धनमिति न

ग तदुदाहरणमिति अविशेषानेकशरीरैकजीववादं रोचयन्ते ।" सिद्धान्तलेश १० १२३-१२७।
अद्वैतसिद्धि १० ४१२। तिद्धान्तिबन्दु-५० २२७,२३४।

पृ० ३२. पं० १. 'श्रब्दस्य त्वपरोक्ष' — "यद्यपि मिण्यासपो बन्धो ज्ञानबाध्यः, तथापि बन्धस्यापरोक्षत्वात् न परोक्षरूपेण वाक्यार्थज्ञानेन स बाध्यते, रज्ञवादावपरोक्ष-स्पप्रतीतौ वर्तमानायां 'नायं सपों रज्जरेपा' इत्याप्तोपदेशजनितपरोक्षसपेविपरीतज्ञानमात्रेण भयानिष्टत्तिदर्शनात् । आप्तोपदेशस्य तु भयनिष्टत्तिद्देतुत्वं वस्तुयाथात्म्यापरोक्षनिमित्तप्रषृतिदेतुत्वेन । तथादि — रज्जुसपदर्शनभयात् पराष्ट्रतः पुरुपो 'नायं सपों रज्जरेपा' इत्याप्तोपदेशेन तद्वस्तुयाथात्म्यदर्शने प्रवृत्तसदेव प्रत्यक्षेण दृष्ट्वा भयात्रिवर्तते । न च शब्द एव प्रत्यक्षज्ञानं जनयतीति वक्तुं युक्तम् तस्य अनिन्द्रियत्वात् । ज्ञानसामग्रीष्विन्द्रियाण्येव ह्यपरोक्षसाधनानि । न चास्यानभिसंहितफळकर्मानुष्टानमृदितकपायस्य श्रवणमनननिदिध्यासनविमुखीकृतवाद्यविषयस्य पुरुषस्य वाक्यमेवापरोक्षज्ञानं जनयति, निवृत्तप्रतिबन्धे तत्परेऽपि पुरुषे ज्ञानसामग्रीविशेपाणामिन्द्रियादीनां स्वविपयनियमातिकमादर्शनेन तद्योगात् ।" श्रीभाष्य पृ० १४७।

पृ० ३२. पं० १८. 'एतच द्यामस्त्वमसि' - नेप्क॰ १० १४८ । पश्चदशी प्र॰ ७

<sup>25</sup> पृ० ३३. पं० २२. 'इदिमिदानीं निरूप्यते' — अस्मिन् विषये सन्मतिटीकागतं विस्तृतं [ पृ० ५९७ टि० २ ] टिप्पणं द्रष्टव्यम् । —

पृ० ३३. पं० २७. 'निन्द्वृत्तों' — ''केचन सिद्धसेनाचार्याद्यो 'भणंति' ब्रुवते किमिलाह — 'युगपद्' एकस्मिन्काले 'केवली' केवलज्ञानवान् न त्वन्यइल्यस्थो जानाति पश्यति च 'नियमात्' नियमेन'' — गन्धी॰ म॰ पृ॰ १३४ B।

" पृ० ३३. पं० ३०. 'सम्मतिगाथा' - एता गाथा व्रन्थकारोऽभयदेववृत्तिमनुसृत्यैव प्रायक्षो स्याख्यातवानिति तुलनां जिल्लासुमिरभयदेवीया वृत्तिर्द्रष्टव्या ।

पृ० ३४. पं० १८. 'केचिजिनभद्रानुयायिनः' -

''भणियं पिय पन्नत्ती-पन्नवणाईसु जह जिणो समयं । जं जाणइ न वि पासइ तं अणुरयणप्यभाईणि ॥ ३११२ ॥

नतु प्रक्रात्यां भगवत्याम् प्रक्रापनायां च स्फुटं भणितमेव उक्तमेव यथा जिनः केवली परमाणुरलप्रभादीनि वस्तूनि 'जं समयं जाणइत्ति' यस्मिन् समये जानाति 'न वि पासइ तं ति' तस्मिन् समये नैव पर्यति किन्तु अन्यस्मिन् समये जानाति अन्यस्मिन्तु पर्यति । इयमत्र भावना — इह भगवत्यां तावदष्टाद्शशतस्य अष्टमोदेशके स्फुटमेवोक्तम्; तद्यथा — छउमत्ये णं भंते ! मणुस्से परमाणुपोगगळं कें जाणइ न पासइ उनाहो न जाणइ न पासइ ? । गोयमा, अत्येगइए जाणइ न पासइ, अत्येगइए न जाणइ न पासइ एवं जाव असंखिज्जपएसिए खंथे (इह छद्मस्थो निरतिशयो गृह्यते तत्र श्रुतज्ञानी श्रुतज्ञानेन परमाणुं जानाति न तु पर्यति श्रुते दर्शनाभावात् अपरस्तु न जानाति न पर्यति ) एवं ओहिए वि । परमोहिए णं भंते ! मणूसे परमाणुपोगगळं जं समयं जाणइ तं समयं पासइ, जं समयं पासइ तं समयं जाणइ ? नो इणहे समहे । से केणहेणं भंते ! एवं वुचइ । गोयमा ! सागारे से नाणं भवइ अणागारे । से दंसणं भवइ, तेणहेणं एवं वुचइ इत्यादि । एवं प्रज्ञापनोक्तमिप द्रष्टव्यम् । तदेवं सिद्धान्ते स्फुटाक्षरेर्धुगपदुपयोगे निषिद्धेऽपि किमिति सर्वानर्थमूळं तद्भिमानमुत्स्रुग्य क्रमोपयोगो नेद्यते इति ? ॥ ३११२ ॥" विशेषा० टी० ।

पृ० ३५. पं० ५. 'सुपुप्तें' - ''अथ ज्ञानमात्रे त्वङ्गनःसंयोगस्य यदि कारणत्वं तदा रासनचाक्षुपादिप्रत्यक्षकाले त्वाचप्रत्यक्षं स्थात् विषयत्वक्संयोगस्य त्वङ्गनःसंयोगस्य च म सत्त्वात् परस्परप्रतिवन्धादेकमपि वा न स्थादिति'' - मुक्तावली का० ५० :

पृ० ३५. पं० २५. 'असतो णत्थि' -

"असओ नित्थ निसेहो संजोगाइपडिसेहओ सिद्धं । संजोगाइचउकं पि सिद्धमन्थंतरे निययं ॥" विशेषा० गा० १५७४ ।

पृ० ३६. पं० २. 'स्वभावहेतुक' - ''केवल्रज्ञानदर्शनविषये सत्यपि तदावरणक्षये न थे युगपत्तदुपयोगसम्भवः, तथाजीवस्थाभाव्यात्'' - नर्नात म० पृ० १३६। विशेषा० गा॰ ३९३४।

"श्वयोपश्चमाविशेषेऽपि मत्यादीनामिव जीवस्त्राभाव्यादेव केवलज्ञानावरणकेवलदर्शना-वरणक्ष्येपि सततं तयोरप्रादुर्भावाविरोधात्" — वन्दी व मण पृण १३८।

पृ० ३६. पं० ५. 'पृथगेवावरण' — विशेषा० गा० ३०९३। तत्त्वार्थ० टी० ए० १९९। पृ० ३६. पं० २७. 'साद्यपर्यवसिते' —

"जमपजंताई केवलाई तेणोभओवओगोत्ति।

साद्यपर्यवसितत्वाद् यस्माद्पर्यन्ते अविनाशिनी सदावस्थिते केवलज्ञानदर्शने तेन तस्माद् युगपदुपयोग इध्यते अस्माभिः । इह हि यद् बोधस्वभावं सदावस्थितं च तस्योपयोगेनापि सदा भवितव्यमेव, अन्यथा उपलक्षकलकल्पत्वेन बोधस्वभावत्वानुपपत्तेः । सदोपयोगे च द्वयोः युगपदुपयोगः सिद्ध एवेति परस्याभिशायः"— विशेषा० टी० गा० ३१०० ।

पृ० ३७. पं० १४. 'नवविधोपचारमध्ये' -

"असद्भूतच्यवहारो द्रच्यादेरुपचारतः । परपरिणतिश्लेषजन्यो भेदो नवात्मकः ॥ ४ ॥

असद्भृतव्यवहारः स कथ्यते यः परद्रव्यस्य परिणता मिश्रितः । अर्थात् द्रव्यादेर्धर्मा-धर्मादेरुपचारतः उपचरणात् परपरिणतिश्लेपजन्यः — परस्य वस्तुनः परिणतिः परिणमनं तस्य श्लेषः संसर्गस्तेन जन्यः परपरिणतिश्लेषजन्योऽसद्भृतव्यवहारः कथ्यते । स नवधा नव-प्रकारो भवति । तथाहि — द्रव्ये द्रव्योपचारः १, गुणे गुणोपचारः २, पर्याये पर्यायोपचारः ३, द्रव्ये गुणोपचारः ४, द्रव्ये पर्यायोपचारः ५, गुणे द्रव्योपचारः ६, गुणे पर्यायो-पचारः ७, पर्याये द्रव्योपचारः ८, पर्याये गुणोपचारः ९।

> द्रन्ये द्रन्योपचारो हि यथा पुद्गलजीवयोः । गुणे गुणोपचारश्च भावद्रन्याख्यलेक्ययोः ॥ ५ ॥

श्रीजिनस्यागमे पुद्रलजीवयोरैक्यं — जीवः पुद्रलस्पः पुद्रलात्मकः । अत्र जीवोऽपि । द्रव्यम्, पुद्रलोऽपि द्रव्यम् । उपचारेण जीवः पुद्रलमय एवासङ्कृतव्यवहारेण मन्यते । न हु परमार्थतः ।

गुणे गुणोपचारो यथा - भावलेइयाद्रव्यलेइययोरुपचारः । भावलेइया हि आत्मनोऽरूपी गुणः, तस्य हि यत् कृष्णनीलादिकथनं वर्तते तद्धि पुद्रलद्रव्यजगुणस्योपचारोऽस्ति ।

> पर्याये किल पर्यायोपचारश्च यथा भवेत्। स्कन्धा यथात्मद्रव्यस्य गजवाजिम्रुखाः समे॥ ६॥

पर्याये पर्यायस्य यथा - आत्मद्रव्यपर्यायस्य गजवाजिमुखाः पर्यायस्कन्धा उपचारादात्म-द्रव्यस्य समानजातीयद्रव्यपर्यायास्तेषां स्कन्धाः कथ्यन्ते । ते चात्मपर्यायस्योपिर पुद्रलपर्या-यस्योपचरणात् स्कन्धा व्यपदिश्यन्ते व्यवहारात् ।

> द्रव्ये गुणोपचारश्च गौरोऽहमिति द्रव्यके । पर्यायस्थोपचारश्च ह्यहं देहीति निर्णयः ॥ ७ ॥

'अहं गौरः' इति बुवता अहमिति आत्मद्रव्यम्, तत्र गौर इति पुद्रस्य उज्ज्वस्ताख्यो गुण उपचरितः।

अथ द्रव्ये पर्यायोपचारः — 'अहं देहीं' इत्यत्र अहमिति आत्मद्रव्यम् , तत्र आत्मद्रव्य-विषये देहीति देहमस्य अस्तीति देहीं । देहमिति पुद्गलद्रव्यस्य समानजातीयद्रव्यपर्याय अ उपचरितः ।

> गुणे द्रव्योपचारश्च पर्यायेऽपि तथेव च । गौर आत्मा देहमात्मा दृष्टान्तो हि क्रमात्तयोः ॥ ८ ॥

'अयं गौरो दृइयते, स चात्मा' – अत्र गौरमुद्दित्य आत्मनो विधानं क्रियते – यत्तिद्दि गौरतारूपपुद्गलगुणोपरि आत्मद्रव्यस्थोपचारपठनमिति ।

पर्याये द्रव्योपचारो यथा — 'देहमित्यात्मा' अत्र हि देहमिति देहाकारपरिणतानां पुद्रलानां पर्यायेषु विषयभूतेषु चात्मद्रव्यस्योपचारः कृतः ।

गुणे पर्यायचारश्च मतिज्ञानं यथा ततुः । पर्याये गुणचारोऽपि शरीरं मतिरिष्यते ॥ ९ ॥

गुणे पर्यायोपचारः यथा — मतिज्ञानं तदेव शरीरं शरीरजन्यं वर्तते ततः कारणादत्र । मतिज्ञानरूपात्मकगुणविषये शरीररूपपुद्रस्रपर्यायस्थोपचारः कृतः ।

ΙÓ

पर्याये गुणोपचारो यथा हि पूर्वप्रयोगजमन्यथा क्रियते । यतः शरीरे तदेह मतिझानरूपो गुणोऽस्ति । अत्र हि शरीररूपपुद्रलपर्यायविषये मतिझानरूपाख्यस्य गुणस्योपचारः क्रियते"— इत्यानुयोगतर्कणा-ए० १००-१०५। इत्यागुणपर्यायनो रास ए० ६३-६५।

पृ० ३७. पं० ३१. 'सच्चाओ' -

"सच्वाओ लद्धीओ जं सागरोवओगलाभाओ । तेणेह सिद्धलद्धी उप्पज्जइ तदुवउत्तस्स ॥" विशेषा॰ ३०८९ ।

प्र० ३८. पं० २२. 'असिमेव वादे' — विशेषा॰ ३१०२,३१०३।

प्रo ४०. पं ० २९. 'शक्तिसमन्वयात्' — विशेषा । गा ११००,३१०१ ।

पृ० ४२. पं० १०. 'प्रवत्तव्यय' - विशेषा० ३११३।

पृ० ४२. पं० १५. 'प्रमावधिक' - विशेषा० ३११४-३११८।

पृ० ४२. पं० १६. 'स्त्रातकादि' - विशेषा॰ ३१२०-२१।

ए० ४४. पं० १८. 'मतिज्ञानस्याष्टाविञ्चति' –

''सोइंदियाइमेएण छिव्वहाऽवग्गहादओऽभिहिआ।

ते होंति चउच्वीसं चउच्विहं वंजणोग्गहणं" ॥ ३०० ॥ विशेषा०।

पृ० ४५. पं० २. 'अनागतातीतिविषयेषु' — ''स्मृत्या लिक्कदर्शनेन चाऽप्रत्यक्षोऽर्थोऽनु- " मीयते । पूर्वविति यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते, यथा मेघोन्नत्या भावेष्यति वृष्टितिते । रोषवत्तन् — यत्र कार्येण कारणमनुमीयते, पूर्वोदकविषरीतमुद्दकं नद्याः पूर्णत्वं शीघ्रत्वक्र दृष्टा स्नोतसोऽनुमीयते भूता वृष्टिरिति'' — न्यायभा० १.१.५ । माठर० ए० १३ ।

पु० ४६. पं० ८. 'प्रत्यक्षपदस्य' - ''तद् द्विप्रकारम् - सांव्यवहारिकं पारमार्थिकं च'' प्रमाणनय॰ २.४।

पृ० ४६. पं० २१. 'अत्र यद्वीकाकृता' - ''छद्मस्थावस्थायां तु प्रमाणप्रमेययोः सामान्यविशेषात्मकत्वेऽप्यनपगतावरणस्थात्मनो दर्शनोपयोगसमये ज्ञानोपयोगस्यासंभवाद् अप्राप्यकारिनयनमनःप्रभवार्थावमहादिमतिज्ञानोपयोगप्राक्तती अवस्था अरुष्ट्रष्टावभासि-प्राह्मप्राह्महत्वपरिणत्यवस्था व्यवस्थितात्मप्रवोधरूपा चक्षुरचक्षुर्र्शनव्यपदेशमासादयति । द्रव्यभावेन्द्रियालोकमतिज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमादिसामग्रीप्रभवरूपादिविषयमहणपरिणति- अवात्मनोऽवमहादिरूपा मतिज्ञानशव्दवाच्यतामभ्रते । श्रुतज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमवाक्य-अवणादिसामग्रीविशेपनिमत्तपादुर्भूतो वाक्यार्थमहणपरिणतित्वभावो वाक्यश्रवणानिमत्तो वा आत्मनः श्रुतज्ञानमिति शब्दाभिधेयतामाप्रोति । रूपिद्रव्यमहणपरिणतिवशेपस्तु जीवस्य भवगुणप्रत्ययावधिज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमप्रादुर्भूतो लोचनादिबाह्यनिमित्तनिरपेक्षः अवधि-ज्ञानमिति व्यपदिद्यते तज्जैः अवधिदर्शनावरणकर्मक्षयोपशमप्रादुर्भूतो लोचनादिबाह्यनिमित्तनिरपेक्षः अवधि-ज्ञानमिति व्यपदिद्यते तज्जैः अवधिदर्शनव्यपदेशमाक् भवति" — सन्मतिटीका ए० ६२०।

पृ० ४७. पं० ७ 'अर्थेनैव' - ''स्यादेतत् - अनुभवसिद्धमेव प्राकट्यम् । तथा हि, ज्ञातोऽयमर्थं इति सामान्यतः, साक्षात्कृतोऽयमर्थं इति विशेषतो विषयविशेषणमेव किञ्चित् परिस्फुरति इति चेत् । तदसत् । यथा हि -

अर्थेनैव विशेषो हि निराकारनया घियाम् ।" न्यायकुष्ठ ४.४।

# ज्ञानबिन्दुप्रकरणस्य परिशिष्टानि ।

# १. ज्ञानबिन्दुगतानां पारिभाषिकशब्दानां सूची

| [अ]                                              |                              | अनिवैचमीया                 | <b>૨७.</b> ૧૨.                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>अक्रमोपयोग</b>                                | <b>ઇ</b> ર.રૂ૧.              | अनिवृत्तिबादराज्य          | <b>ૠ</b> .૨૭;५.૧૦.                         |
| अक्रिप्टक्षण                                     | <b>૨</b> ૩.૪.                | अनुबन्धहिंसा               | <b>२७.</b> २७.                             |
| अक्षज ( प्रत्यक्ष )                              | 84.39.                       | अनुमान                     | <b>१६</b> .२२; <b>१६.</b> २५.              |
| अक्षय                                            | <b>ક</b> શ્.ેર૬.             | अनुमिति                    | <b>८.</b> ४; <b>३२.</b> १२; <b>४५.</b> २.  |
| <b>अ</b> क्षरलाभ                                 | <b>९.</b> 9९.                | अपरोक्षा <b>नुमिति</b>     | ३३.१४.                                     |
| अखण्ड                                            | <b>33.</b> 2.                | अनुमितिसामधी               | <b>३३.</b> १४.                             |
| असण्डल                                           | ₹.७.                         | अनुव्यवसाय                 | <b>१२.</b> १२.                             |
| अखण्डोपाधि                                       | <b>28.</b> 30.               | भगृत                       | <b>૨૦,</b> ૧૦.                             |
| अचक्षुर्दर्शन                                    | <b>१८,</b> १०;४५.१.          | अनेकान्त                   | <b>१२.</b> ४; <b>१३.</b> १२;३ <b>१.</b> ७. |
| अचक्षुर्दर्शनावरण                                | ٧, ٧.                        | अनेकान्तभी                 | કર, 4.                                     |
| अजीव                                             | <b>११.</b> ३३.               | अनेकान्तरुचि               | 86.99.                                     |
| भन्नात                                           | 80.8.                        | अन्तःकरण                   | <b>~₹.</b> ₹9; <b>~८.</b> ५,               |
|                                                  | <b>4;28,1</b> 2;24,10.       | अन्तराय                    | ٧.٧.                                       |
| जज्ञाननिवर्तक ( ब्रह्महान )                      | ₹.9%.                        | अन्तर्जल्प                 | <b>७.</b> १२.                              |
| अज्ञाननिष्टत्ति                                  | <b>૨</b> ९.२३.               | अन्तर्भुहूर्त              | <b>રૂ</b> ધ્યુ. ૧૬.                        |
| अज्ञानविषय<br>अज्ञानविषय                         | ₹.७.                         | अन्ययाख्याति               | २५,१३;३२,१०.                               |
| अज्ञानविषयल<br>अज्ञानविषयल                       | <b>२६.</b> २७.               | अन्यूनानतिरिक्त            | <b>३५.</b> २१.                             |
| अतीन्द्रिय                                       | <b>१</b> ९.9९.               | अपरोक्ष                    | <b>१६.</b> १४.                             |
| न तार <sup>्</sup> त्रप<br><b>भ</b> हन्न         | 80.8                         | अपरोक्षज्ञान               | <b>३२.</b> १;३३.१ <i>७.</i>                |
| କଟ୍ଟ<br><b>କ</b> ଣ୍ଲିମ                           | •                            | अपरोक्षप्रमा               | २७.१३.                                     |
| शानाद्वेत                                        | <b>३१.</b> ६.                | अपाय १०.१                  | 9; <b>१५.८;३१.</b> १३;४४.१२.               |
| स <b>रदे</b> त                                   | ₹₹.€.                        | अपायांश                    | <b>११.</b> २३.                             |
| अद्वेत्तसिदिः                                    | <b>26.</b> 96.               | अपूर्वकरण                  | ₹.३9.                                      |
| अधिष्ठान <b>ल</b>                                | ₹€.२७.                       | द्वितीया <b>पू</b> र्वकरण  | ₹.90.                                      |
| आधिष्ठानप्रमा <b>ल</b><br>अधिष्ठानप्रमा <b>ल</b> | <b>26.</b> 26.               | अप्रमत्तसंयम               | ₹€.96.                                     |
| <b>अ</b> ध्रुवो <b>द</b> य                       | €                            | अप्रमा                     | <b>₹</b> 3.0.                              |
| अधोवधिक<br>अधोवधिक                               | 82.94.                       | अप्राप्यकारिन्             | <b>१०.२</b> १;४६.२३.                       |
| <b>अ</b> ध्यास                                   | <b>२९.</b> १२.               | अप्रामाण्य                 | <b>११.६:१३.५;१९.</b> २७.                   |
| अनन्तर्थर्भास <b>ः</b>                           | ₹७.2%                        | अप्रामाण्यप्रयो <b>जकल</b> | <b>20.5.</b>                               |
| अनभ्यासद्शा                                      | <b>११.</b> ३; <b>१४.</b> १५. | अपर्यवसित                  | ₹७.१०.                                     |
| अनाकार                                           | ₹4.9.                        | अभावलोकिकप्रत्यय           | <b>28.</b> 24.                             |
| क्षनावरण                                         | <b>ક</b> શે.૨૮.              | अभिध्यान                   | 24.99.                                     |
| अनावृत                                           | •                            | अभिनिवैश                   | <b>₹₹.</b> 9%.                             |

१ सर्वत्र स्थूलाङ्काः प्रुप्तस्चकाः स्क्ष्माङ्काश्च पङ्किस्चकाः ।

|                         | १. ज्ञानबिन्दुगतानां पा                   | रेभाषिकशब्दानां सूची ।           | ११९                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| अभ्यासद्शा              | <b>११.२</b> ;१ <b>४.</b> ९५.              | केवलज्ञानकेवलद्शेना              | बरण ३.१८,                                          |
| <del>अ</del> भ्युपगमवाद | <b>२०,२५;३३,</b> २७,                      | अवधिज्ञानावरण                    | 8.32.                                              |
| अर्थ                    | <b>ध</b> ५.३१ :                           | _                                | 4,2.                                               |
| <b>अर्थसिक्</b> कर्ष    | <b>88.</b> 38.                            | चक्षुर्दर्शनावरण                 | 4.3.                                               |
| अर्थसमाज                | <b>३२.</b> ९. <sub>1</sub>                |                                  | ٧,٧,                                               |
| अर्थापति                | <b>રે</b> ૪.૧૧.                           | अचक्षुर्दर्शनावरण                | ٩.٧.                                               |
| अर्थावप्रह              | <b>१०.२</b> ५: <b>४६.</b> २३.             | असत्त्वापादकावरण                 | <b>૨૪.૧</b> ૪.                                     |
| <del>थ</del> ईन्        | ४०,२९.                                    | अभानापादकावरण                    | <b>૨</b> ૪, ૧૫,                                    |
| अवप्रह १०,१४;           | <b>१५.४;१६.१९;३१.</b> ११;४३. <sup>†</sup> | ज्ञानदर्शनावरण                   | ३६,८.                                              |
|                         | <b>૧</b> •; <b>૪</b> ૪.1२,२१.             |                                  | ₹८.१ <b>१;४</b> ₹.१८;४७.७.                         |
| <b>अर्था</b> क्प्रह     | <b>१</b> ०.9४.                            | आवृतानावृत                       | <b>૨.</b> ૨.                                       |
| व्यजनावप्रह             | <b>{0,9</b> 8.                            | आहारादिसंज्ञा                    | <b>७,</b> १२.                                      |
| <b>ब्यावहारिकावप्रह</b> | १५.१२.                                    | [₹                               | 1                                                  |
| अविध ४.२४;६             | .9¥; <b>₹८.</b> ३; <b>४१</b> .२४;४६.९.    | 1.4                              | J                                                  |
| वर्धमानावधि             | <b>૪.</b> રે ૰.                           |                                  | <b>१</b> ०,२४.                                     |
| भवप्रस्पयावधि           | ۲, ۹.                                     |                                  | <b>৩.</b>                                          |
| गुणप्रत्ययावधि          | 4.9.                                      |                                  | <b>१</b> ०.१९.                                     |
| परमावधि                 | <b>१७.</b> ११:४२.१५.                      | <sup>'</sup> लब्धीन्द्रिय        | १०,२३.                                             |
| अवधिज्ञानल              | १७.१०.                                    | द्वीन्द्रियादि                   | १८.२२.                                             |
| अवधिज्ञानावरण           | <b>ઇ.</b> ૨૧.                             | इन्द्रियनोइन्द्रिय               | २१.६.                                              |
| अवधिज्ञानोपयोग          | <b>४६.</b> २४.                            | [ \{                             | 1                                                  |
| अवधिदर्शन               | ४६.७.                                     |                                  |                                                    |
| अवाय                    | <b>१५.</b> 9४.                            | <b>ईश्वर</b>                     | <b>२,२६;३३.१८.</b>                                 |
| अविच्युति               | <b>ሃ</b> ድ ዓ.                             | . ईहा                            | <b>१०.</b> ७; <b>१</b> १,१;१५,१.<br><b>१</b> ०,३०. |
| अविद्या                 | 29.5.                                     | ं ईहोपयोग<br>!                   | (0, 40.                                            |
| जीवनिष्ठा               | <b>२</b> ,२४.                             | [3                               | <b>;</b> ]                                         |
| विश्वारम्भक             | 24.6.                                     | :<br>! जत्पत्ति                  | <b>११.</b> ५; <b>३८.</b> १ <b>१.</b>               |
| अविद्यानिष्टति          | <b>૨३.</b> २३.                            |                                  | <b>१८.३</b> ०.                                     |
| अविषयताविशेष            | <b>છ</b> . 4.                             | उत्स् <b>त्र</b><br>उदकताप       | 20.94.                                             |
| अब्यपदेश्य              | કર્ર,૧૦.                                  |                                  | • • •                                              |
| भशाब्द                  | १६.१९.                                    | विपाकोदय                         | 8.38.                                              |
| <b>अ</b> शुभप्रकृति     | ₹. २०.                                    | प्रदेशोदय                        | 4,25.                                              |
| असद्भावस्थापना          | १७.२०.                                    | अधुनोदय                          | €, ٧.                                              |
| असहाय (केवल)            | <b>૨</b> ૧. હ                             | ्रे उदयाविल                      | ४,२३.                                              |
| अस्पृष्ट                | <b>ે.</b> ૧૦; <b>૪૪.</b> ३२;૪५.७.         | उदयापाल<br>उपकार्योपकारक         | <b>22.33.</b>                                      |
|                         | [ आ ]                                     | , <b>उपनार</b><br>, <b>उपनार</b> | ३७.१४.                                             |
|                         |                                           |                                  | <b>१२.</b> १४.                                     |
| आकशि                    | <b>48.</b> 3.                             | : जनम<br>: जणहोरा                | ८.३२; <b>११.</b> २०; <b>३७.</b> २३.                |
| <b>आङ्</b> यात          | <b>३</b> ५.२६.                            | मतिश्रुतसाधारणविच                |                                                    |
| आत्मन्                  | <b>२२.२१;२८.२५;३१.</b> २३.                |                                  | <b>१६.</b> 9६.                                     |
| <b>आ</b> त्मविद्        | ₹o, ₹.                                    |                                  | <b>१</b> ६.१६.                                     |
| आवरण                    | <b>ર.</b> ૧૦.                             |                                  | ₹0.₹•.                                             |
| केवलज्ञानावरण           | <b>₹.</b> 9∘.                             | . इ.स.चा<br>इब्योपयोग            | <b>38.9</b> 9.                                     |
| मतिज्ञानाचावरण          | ₹.६.                                      | प्रवास्थान                       | ******                                             |

| युगपदुपयोग                   |        | <b>રે</b> ૪.૧.                | [ <b>क</b> ]                                                   |                                 |
|------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| छद्मस्थोपयोगल                |        | ₹૪.૨.                         | कर्म                                                           | <b>૨</b> ૨.૮.                   |
| दर्शनोपयोग                   |        | ₹૪.૧૧.                        | कर्मता                                                         | <b>૨૭.</b> ૫.                   |
| ज्ञानोपयोग                   |        | <b>३</b> ४. <b>११</b> ;४६.२२. | कल्पितविषयता                                                   | ₹७.१८.                          |
| ज्ञान दर्शनोपयोग             | Г      | <b>३४.१२;४६.</b> २२.          | कारकव्यापार                                                    | <b>२३</b> .२.                   |
| विशेषोपयोग                   |        | <b>३४.</b> २ <i>७.</i>        | कारण                                                           |                                 |
| सामान्योपयोग                 |        | <b>३</b> ४.२७.                | उपादान                                                         | <b>३१.</b> २७.                  |
| <b>एकदेशोपयोग</b>            |        | ३८.२८.                        | निमित्त                                                        | ३१.२७.                          |
| क्रमोपयोग                    |        | ४०.२६.                        | कार्णगतगुणदोष                                                  | <b>११.</b> ६.                   |
| कंवलोपयोग                    |        | <b>ઇર્.</b> ૨૧.               | कार्यकारणभाव १०.१२;२३.१                                        | 19;20.2;38.99.                  |
| <b>एकोपयोग</b>               |        | ધરા, દ                        | केवल १९.न                                                      | (३:४१.२७:४३.१.                  |
| साकारोपयोग                   |        | <b>કરૂ.</b> ૨૨.               | केवळचैतन्य                                                     | <b>६३.२५.</b>                   |
| कमावच्छिकोपय                 | ोगद्वय | 88.4.                         | <sub>,</sub> केवलज्ञान <b>१.</b> ६: <b>१७.</b> १५: <b>१</b> ९. | २; <b>३३.</b> २२; <b>३५.८</b> ; |
| छा <b>द्य</b> स्थिकोपयोग     | T      | <b>४५.</b> १८.                | 3                                                              | <b>३७.</b> ३२; <b>४१.</b> १.    |
| मतिज्ञानोपयोग                |        | <b>88.</b> २३.                | अखण्डाद्वयानन्देकरसब्बद्धाश                                    |                                 |
| अवधिज्ञानोपयो                | П      | ४६.२४.                        | अपरोक्ष                                                        | २०.१९.                          |
| <b>छग्न</b> स्थज्ञानोपयो     | ıi.    | <b>છદ્દ.</b> રૂગ,             | केवलज्ञानकेवलदर्शनावर्ण                                        | 4.26.                           |
| उपयोगकम                      |        | <b>७.</b> ९:३६.२.             | कवलज्ञानव                                                      | १९.६.                           |
| उपयोगयौगपद्य                 |        | <b>३५</b> .३१.                | केवलज्ञानावरण                                                  | १०,१०.                          |
| <b>उपयोगायांग</b> पद्य       |        | 88.3.                         | केवलशानोत्पत्ति                                                | <b>૨</b> ૦.૨૬.                  |
| <b>उपयोगे</b> न्द्रिय        |        | 80,98.                        | केवलदर्शन १९.४:३३.२५:३५.८                                      |                                 |
| उपलक्षण                      |        | २७.२३.                        | केवलद्भितः                                                     | 8.4.                            |
| उपलक्ष्य                     |        | <b>૨૭.</b> ૨३.                | कंवलान्वयिन                                                    | <b>२६.</b> २८.                  |
| उपादानकारण                   |        | <b>३१</b> ,२७                 | केवलावबोध                                                      | ४७.२२.                          |
| उपादानल                      |        | २३.६.                         | कंवलिन्                                                        | <b>38.</b> 93; <b>39.</b> 34.   |
| <b>उपादे</b> योपादानक्षण     |        | <b>₹३.</b> १३.                | केवलोपयोग                                                      | <b>છ</b> ે.રૂ૧.                 |
|                              | [ऊ]    |                               | र्शेटस्थ्य<br>क्रमोपयोग                                        | <b>૨</b> ૭,૨५.                  |
| <b>জ</b>                     | [ 0, ] | <b>૭</b> . ૧૪: <b>९.</b> ३.   | कमोपयोगल<br>कमोपयोगल                                           | ४०.२६.<br>३६ ०८                 |
| थुत <b>ज्ञान</b> मूलोहादि    |        | ۵.٦٤.                         | क्रिप्रक्षण                                                    | ३६.१८.<br>२ <b>३</b> .७.        |
| मतिज्ञानमृलोहारि             |        | <b>८.</b> २६.                 | के शहानि<br>देशहानि                                            | २२.०.<br><b>२२</b> ,१४.         |
| 1446. 16, 161                |        |                               | क्षपक <b>श्रेण</b>                                             | 8.8.                            |
| ऋजुस्त्रनय                   | [ऋ]    | <b>३८.१५</b> ;४८.१९.          | क्षय                                                           | <b>ક</b> ર. રે.                 |
| <b>कथुत्</b> नाप             | re 1   | 46.17;86.17.                  | क्षयोपशम                                                       | ₹.१८;४३.३३.                     |
| 0                            | [ए]    |                               | क्षयोपशमप्रक्रिया                                              | ξ, υ.                           |
| एकजीवमुक्तिवाद               |        | ३०.१५.                        | क्षायिक                                                        | <b>રૂ.</b> ૧૧.                  |
| एकान्तरन्व                   |        | 86.99.                        | क्षायिक <del>हे</del> वलजान                                    | ٤.90.                           |
| एकेन्द्रिय                   |        | <b>9.</b> 92.                 | क्षायिकचारित्र                                                 | ર્રે. ૧૨.                       |
| एकोपयोग                      | F ~ 3  | ८.३२.                         | क्षायिकभाव                                                     | ₹८.९.                           |
|                              | [पे]   |                               | क्षायिकसम्यक्ल                                                 | ११.२४.                          |
| ऐदम्पर्यार्थगोध              |        | <b>ও</b> .२ <sub>୬</sub> .    | क्षायोपशमिकगुण                                                 | 8.24.                           |
| ऐन्द्रिय <b>कश्रुतज्ञा</b> न | _      | <b>%</b> . Ę.                 | क्षायोपशमिकज्ञान                                               | <b>ξ.</b> 9∘.                   |
|                              | [औ]    |                               | क्षायोपशमिकधर्म                                                | ₹.9∘.                           |
| औत्पत्तिकी                   | -      | <b>૭</b> .૬.                  | <b>क्षायोपशमिकसम्यक्ल</b>                                      | <i>વ</i> . ૨ <i>૫</i> .         |

| क्षण                                        |        | <b>૨૨.</b> ૨૧.                |         | [ज]                                                     |                               |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ज्ञानक्षण                                   |        | <b>૨૨.</b> ૨૨.                | जगत्    | -                                                       | <b>३</b> ८.२५.                |
| निष्क्रेशक्षण                               |        | <b>૨૨</b> .૨૫.                | जडल     |                                                         | २८,८.                         |
| अक्रिप्टक्षण                                |        | २३.४.                         | जहदेव   | <b>त्रह</b> लक्षणा                                      | <b>38</b> , २०.               |
| सजातीयक्षण                                  |        | २३.४.                         |         |                                                         | <b>१८.</b> १३.                |
| आदाहिष्टक्षण                                |        | <b>૨</b> ३.७.                 |         | 3:                                                      | ₹.9 <b>६:४</b> १.२६.          |
| <b>अ</b> न्सक्रिष्टक्षण                     |        | <b>૨</b> ૩. ષ.                | जीव     |                                                         | <b>११.</b> ३३.                |
| क्रिप्टक्षण                                 |        | २३.८.                         | ज्ञप्ति | <b>११.</b> ५;६                                          | 3,8:36,99.                    |
| जन्यजनकक्षण                                 |        | <b>२३.८.</b>                  | ज्ञातद  | प्रमाषिन्                                               | <b>४०.</b> ३७.                |
| उपादेयोपादान                                | भुग    | <b>₹३</b> .9३.                | ज्ञाता  | ·                                                       | ४०,२७.                        |
| कल्पितशुद्धक्षण                             | 1      | <b>₹३</b> .३८.                | ज्ञान   | <b>१.</b> ५: <b>१४.</b> २०; <b>१८.</b> २९; <b>२३.</b> १ | 9; <b>२४,</b> १७; <b>२९</b> , |
| केवलज्ञानक्षणल                              | 7      | <b>३३.</b> २३.                |         |                                                         | ; <b>३९.</b> १;४४.३.          |
| दर्शनक्षणल                                  |        | <b>३३</b> .२३.                |         | केवलज्ञान                                               | ₹,६.                          |
| क्षणभङ्ग                                    |        | <b>ર</b> ९.१०.                |         | मतिज्ञान                                                | <b>દ</b> .૨ <b>૫</b> .        |
| क्षणिकल                                     |        | <b>२२.</b> २४.                | Ì       | वाक्यार्थज्ञान                                          | <b>७.</b> 9 <b>९</b> .        |
| क्षमादिधर्म                                 |        | 3.99.                         |         | संवादकबाधकज्ञान                                         | <b>११</b> .७.                 |
|                                             | F == 1 |                               |         | समूहालम्बनज्ञान                                         | <b>११.</b> ३३.                |
|                                             | [ग]    |                               |         | श्रुतज्ञान                                              | १६.९.                         |
| गुणप्रत्यय ( अवधि )                         |        | ٩.٩.                          |         | शाब्दज्ञान                                              | <b>१६</b> .२६.                |
| <b>त्राह</b> क                              |        | ३९.३.                         |         | परमावधिज्ञान                                            | <b>રૂ છ</b> . ૧૧.             |
| श्राह्य                                     |        | ३९.३.                         | 1       | अवधिज्ञान                                               | <b>રૂ ૭.</b> ૧૨.              |
|                                             | [घ]    |                               |         | <b>मनः</b> पर्यायज्ञान                                  | १८.३.                         |
|                                             | L      | <b>98.</b> २४.                |         | इन्द्रियाधितज्ञान                                       | १९.१८.                        |
| घाणज्ञान<br>घ्राण <b>द</b> र्शन             |        | 38.34.                        |         | मनोज्ञान                                                | १९.१९.                        |
| ब्राजर्गन<br>घनोदधिवलय                      |        | <b>३</b> ४.२५.                |         | भावनाजन्यज्ञाम                                          | १९.२४.                        |
| वनाषायपलय                                   |        | ₹9. ₹3.                       |         | परोक्षज्ञान                                             | २०.१०.                        |
|                                             | [च]    |                               |         | <b>अ</b> परोक्ष <b>ज्ञान</b>                            | 20.90.                        |
| चश्चर्ज्ञान                                 |        | <b>ઇઇ</b> ,ર૬.                | !       | भावनाज्ञान                                              | २०.१९.                        |
| चश्चर्दर्शन                                 |        | <b>३९</b> .)०; <b>४४.</b> २४. |         | अतीन्द्रियज्ञान                                         | २०.२९.                        |
| चश्चर्दर्शनावरण                             |        | 4.3.                          |         | मानसज्ञान                                               | <b>૨</b> १.૨.                 |
| च <b>रमज्ञान</b>                            |        | <b>ર</b> ૬,૧૫.                |         | तत्त्वज्ञान                                             | <b>२१.</b> २.                 |
| चारित्रधर्म                                 |        | ₹,9२,                         |         | इन्द्रियनोइन्द्रियज्ञान                                 | <b>૨</b> ૧.૬.                 |
| चित्सामान <u>्य</u>                         |        | 8८.२२.                        |         | सर्व <b>ज्ञज्ञान</b>                                    | <b>२१.</b> १८.                |
| चिदाकार                                     |        | <b>२८.</b> ९.                 |         | पीतहत्पूरपुरुपज्ञान                                     | २१.२४.                        |
| चंतन्य                                      |        | <b>૱</b> ઌ;੨੩ૼ.३૧.            |         | अखण्डाद्वयानन्देकरसब्रह्मज्ञान                          | <b>૨</b> ३.२३.                |
| चैतन्यकर्मता                                |        | <b>૨૮.</b> ૫.                 |         | ब्रह्मज्ञान                                             | <b>₹₹.</b> २५.                |
| चेतन्यविषयत                                 |        | 26.6.                         |         | मिथ्याज्ञान                                             | <b>૨</b> રૂ.૧૬.               |
| ***************************************     |        | ,                             |         | सप्रका <b>रकज्ञान</b>                                   | <b>૨</b> ૬.૧५.                |
|                                             | [ ਭ ]  |                               |         | निष्प्रकारक <b>ज्ञान</b>                                | <b>२६.</b> १६.                |
| छद्मस्थ                                     |        | <b>ેર્લ</b> , ર૬;૪૨.૧५,       | -       | युगपज्ज्ञान                                             | ३२.८.                         |
| छद्मस्थावस्था                               |        | <b>४६</b> .२२,                |         | चक्षुर्ज्ञान                                            | ३५.२.                         |
| <b>छ</b> द्मस्थोपयोग                        |        | <b>રૂ</b> છ.ર                 |         | श्रोतज्ञान                                              | ३५.२.                         |
| छद्मस्थोपयोगदशा                             |        | <b>૪રૂ</b> .૧૮.               |         | अस्पृष्टज्ञान                                           | ३९.१७.                        |
| छाद्मस्थिकोपयोग<br><b>ज्ञा</b> ० <b>१</b> ६ |        | <b>છ</b> ેવ.૧૮.               | 1       | घाणञ्चान                                                | ક્ષક.ર૪.                      |

| मनोजन्यज्ञान                 | <b>४५.</b> २.                                | दुष्टकारणजन्य                  | <b>૨૦.</b> ૫.                               |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| अस्पृष्टविषयार्थज्ञान ४५.७.  |                                              | दष्टल                          | <b>२८.</b> २२.                              |
| प्राप्यकारीन्द्रियजज्ञान     | i                                            | <b>द</b> ष्टिस् <b>ष्टिवाद</b> | <b>ર</b> ધ. રર.                             |
| घटादिज्ञान                   | 86.8.                                        | देशघातिन्                      | <b>રૂ.</b> ૨૧.                              |
| सम्यग्ज्ञान                  | 8८.१०.                                       | दोषजन्यल                       | १९.२९.                                      |
| <b>ज्ञानप्राह</b> कसामप्री   | <b>૧</b> ૪.૧.                                | द्रव्य                         | <b>२६.</b> २९; <b>३०.२४</b> ,               |
| ज्ञानतारतम्य                 | <b>१९</b> .9७.                               | द्रव्यकर्म                     | २१.२३.                                      |
| ज्ञानल                       | <b>ઇ</b> ૨.૧.                                | द्रव्यनय                       | <b>३०.</b> २१; <b>३२.</b> २९.               |
| ज्ञानप्रामाण्य               | १२.१०.                                       | द्रव्यलक्ष्ण                   | ₹७,८,                                       |
| शानविषयता                    | २७.११.                                       | द्रव्यश्रुत                    | 8.96.                                       |
| शानस्त्रभाव                  | <b>3.</b> 3.                                 | संज्ञाक्षर                     | ९.२७.                                       |
| ज्ञानात्मन्                  | <b>રે</b> ૦.૬.                               | व्यजनाक्षर                     | <b>९</b> .२८,                               |
| <b>ज्ञाना</b> हैं त          | <b>3</b> 8.4.                                | द्रव्यार्थ                     | १३.१८.                                      |
| ज्ञानोपयोग                   | ₹8.99;₹८.४;8 <b>६.</b> २२.                   | द्रव्याथितश                    | २७.२५;३३.२;३७.५.                            |
| ब्रेयाका <b>रपरिणाम</b>      | १४.२०.                                       | द्रव्यार्थिक                   | ३०,२८.                                      |
|                              | _                                            | द्रव्यार्पण                    | <b>३६.</b> ३२.                              |
| [ त                          |                                              | द्रव्योपयोग                    | <b>ટ્ર</b> શ.૧૧.                            |
| तस्व                         | <b>१</b> ३.१९;२६.९.                          | इष्टा                          | ४०,२७.                                      |
| तत्त्वज्ञ                    | <b>२५</b> ,२०.                               | द्वीन्द्रि <b>यादि</b>         | <b>१८.२</b> २.                              |
| तत्त्वज्ञान                  | <b>૨</b> १.२;२५.९.                           | द्वेष                          | <b>૨</b> ૧.૨ <i>૫</i> .                     |
| तत्त्वज्ञानिन्               | <b>३५</b> .२६.                               | पित्तहेनुकद्वेष                | <b>૨</b> १.२ <i>७</i> .                     |
| तत्त्वबोध                    | <b>२५.</b> २९.                               | तेजोवायुभ <u>ू</u> यस्ते       | द्वेषः २२.१०.                               |
| तत्त्वश्रद्धान               | <b>છ</b> .ર૬.                                | r_3                            |                                             |
| तत्त्वसाक्षात्कार            | <b>૨</b> ५.३.                                | •                              | [ঘ]                                         |
| तीर्थंकराशातना               | <b>३५.</b> १०.                               | धर्मसञ्यास                     | ₹.9°.                                       |
| <b>नृ</b> प्णा               | <b>२२.</b> १६.                               | धर्मिन्                        | <b>२</b> ६.२ <b>५</b> .                     |
| त्रैलक्षण्य                  | <b>१९.</b> १२.                               | धारणा                          | <b>७.</b> ८; <b>१०</b> .११.                 |
| [ व                          | <b>:</b> ]                                   | अविच्युतिरूपा                  | १५.१८.                                      |
| दर्शन ३१.                    | <b>३०;३४.</b> २; <b>३५.१;३९.</b> १;          | धारणात्मक                      | <b>દ</b> . ૧ <b>૫</b> .                     |
| 4                            | 84.11;82.11.                                 | धारणाप्राय                     | ७.१५.                                       |
| अचधुर्दर्शन                  | १८.१०.                                       | <b>धारणोपयोग</b>               | ६.१८.                                       |
| व्यावहारिकदर्शन              | १८.१४.                                       | ध्यान                          | <b>३५.</b> ७.                               |
| केवलदर्शन                    | <b>३३.</b> २५.                               | ध्वंस                          | ક્ષક.રે.                                    |
| चक्षुरचक्षुर <b>वधिदर्शन</b> |                                              |                                | [न]                                         |
| चक्षुर्दर्शन                 | <b>३९.</b> १०.                               | नञ्                            | ४६.३.                                       |
| श्रोत्रदर्शन                 | 88.38.                                       | नय                             | <b>89.</b> ₹७; <b>8८.</b> १८; <b>8९.</b> ९. |
| घ्राणदशैन                    | 88.24.                                       | द्रव्यनय                       | ३०.२१;३२.२९.                                |
| मानसदर्शन                    | 86.8.                                        | पर्यायनय                       | ₹°.,₹\.\<br>₹0.₹9.                          |
| अवधिदर्शन                    | ક્ષદ્દ. હ.                                   | गु <b>दसङ्गद</b> नय            | ₹१.१.                                       |
| सम्यादर्शन                   | 82.3.                                        | वैयाकरणनय                      | <b>३</b> ५.२७.                              |
| दर्शनल                       | 8 <b>૨</b> .૧;૪૭.५.                          | व्यवद्वतिनय                    | 86.98.                                      |
| दर्शनावरण                    | 80.39.                                       | शुद्धर्जस्त्रनय                | 8C.7°.                                      |
| दर्शनोपयोग                   | ₹ <b>੪.</b> ੧੧; <b>₹</b> ८.४; <b>੪</b> ६.२२. | सङ्ग्रहनय                      | ४८.२१.                                      |
| दीर्घकालिकसंज्ञान            |                                              | नय <b>परिकर्म</b> ण            | 8 <b>2.1</b> 3.                             |
| A. B. Mitte. et Milet.f.     | 4.7.4                                        | · · · I as a mod . a           | 97.14.                                      |

| *                            | . ज्ञानविन | दुगतानां पा                  | रेमाधिकशब्दानां सूची।   | १२३                          |
|------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| नयविवादपक्ष                  |            | 86.36                        | प्रत्यभिज्ञान           | <b>32.</b> <i>c</i> .        |
| नार्यमाराकभाव                |            | ૨૭.૧.                        | प्रत्यय                 | १६.३.                        |
| निक्षेप                      |            | 88.0.                        | संवादकत्रत्यय           | <b>१४.</b> १४.               |
| निमित्तकारण                  |            | <b>३१</b> ,२७.               | बाधकप्रत्यय             | 28.94.                       |
| निमित्तल                     |            | ₹₹.€.                        | प्रपञ्च २.२५;२४.२८;२६   |                              |
| निर्विकल्पक                  |            | ३०.२१.                       | आकाशादिप्रपञ्च          | 2.24.                        |
| निर्विशेष                    |            | ३५.११.                       | अहङ्गारादिप्रपश्च       | 2.24.                        |
| <b>निश्चयतः</b>              |            | १८.३०.                       | पारमार्थिकप्रपञ्च       | 24.2.                        |
| निषेधविधि                    |            | ८,३.                         | <b>व्यावहारिकप्रपञ्</b> | 24.3.                        |
| निसर्ग                       |            | ₹ <b>७</b> .२.               | प्रमत्ताप्रमत्त         | 3.39.                        |
| नि:सामान्य                   |            | 34.99.                       | प्रमा                   | १३.८.                        |
| नृसिंह                       |            | ४१.३२.                       | प्रमाण                  | ११.२३.                       |
| नैरात्म्यादिभावना            |            | 22.98.                       | प्रमाणनय                | કર્ય.                        |
| नैश्वयिकप्रत्यक्ष            |            | <b>૪</b> ૬.૧.                | प्रमाणप्रमेव            | <b>ક્ષફ.</b> ૨૧.             |
| नोइन्द्रिय                   |            | 84.93.                       | प्रवृत्त्यौपियक         | <b>१</b> २.९.                |
| [4                           | r1         |                              | I .                     | <b>९.२</b> १; <b>२१.</b> २०. |
| पत्रज्ञानिन्<br>पत्रज्ञानिन् |            | 80.38.                       | प्राप्यकारिन् १         | o.२१; <b>४६</b> .२९.         |
| पण्डमूलाज्ञान                |            | <b>२९</b> ,२०.               | प्रामाण्य ११.६          | ;१२.३;१३.९.                  |
| पद                           |            | <b>३३</b> .२.                | प्रा <b>माण्यसंश</b> य  | <b>१</b> ३.११.               |
| <br>पदपदार्थसम्बन्ध          |            | <b>&amp;.95;Q.</b> 3.        | प्रारब्ध                | <b>૨</b> ५.૧૧.               |
| पदार्थवोध                    |            | <b>७.</b> २१.                | प्रांहिबाद              | <b>કર્.</b> રૅ.              |
| परतस्त्व                     |            | 88.4.                        | [4]                     |                              |
| परमाणु                       |            | <b>રૂ</b> વ.૧૦.              | फलव्याप्यल              | <b>२८.</b> ३.                |
| परमार्थदिष्ट                 |            | २६.११.                       | फलांश                   | <b>१</b> ५.9५.               |
| परमार्थसत्त्व                |            | <b>२४.</b> २८.               | [ब]                     |                              |
| परमावधिक                     |            | 82,14.                       | बन्धमोक्षादि            | <b>२२.३</b> १.               |
| परोक्षज्ञान                  | 3          | 0,90;32.3.                   | वाधकप्रत्यय             | <b>શ્</b> ક.૧५.              |
| परोक्षभावना                  | •          | ₹0.२३,                       | बाधा                    | १९.२७.                       |
| पर्याय                       | १३         | . <b>9</b> 5; <b>३६</b> .३२. | बाधित                   | ३५.३०.                       |
| पर्यायनय                     | •          | 30,29,                       | i .                     | <b>१९.२६</b> ;२०.८.          |
| पर्यायार्थादेश               |            | <b>३३.</b> २.                |                         | २६.२.                        |
| गारमार्थिक                   |            | <b>૨૭.૨</b> ૨.               |                         | <b>२६.</b> २.                |
| पुद्रल                       |            | १७.२९.                       |                         | 28.24.                       |
| पौद्रलिक                     |            | 28.20.                       |                         | २८.२७.                       |
| प्रज्ञापनीय                  |            | 88.20                        |                         | २५.२०;२७.६.                  |
| प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभाव       |            | 38.99,                       |                         | २ <b>३.२५</b> ;३०.८.         |
| प्रतिबन्धक                   |            | ₹0.३0,                       | A                       | 23.23.                       |
| प्रतिबिम्ब                   |            | 28.28.                       |                         | <b>२६.</b> १४.               |
| प्रतियोगिल                   |            | 80.98.                       |                         | ₹६.9४.                       |
| प्रति <b>सं</b> ख्यान        |            | <b>२२.</b> ३.                |                         | ₹0.6.                        |
| प्रतीत्य <b>समुत्गाद</b>     |            |                              | ब्रह्मविद्              | ₹0.₹.                        |
| प्रस <b>क्ष</b>              | <b>E</b> § | . <b>૧૯;३૨.</b> ૧૨.          | •                       | રહ.૧૧.                       |
| प्रस <b>क्षपद</b>            | • •        |                              | बद्याकारबोध             | <b>રે</b> શ.૧૬.              |
| - 1 that have a M            |            | १ <b>६.</b> २२.              |                         | '                            |

|                                  | [¥]                                                | मानसञ्चान                | <b>૨</b> १.२.                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| भवप्रत्यय                        | <b>4.</b> 9.                                       | मानसदर्शन                | <b>કદ્દ.</b> ૪.                            |
|                                  | <b>૪.</b> ૨ .                                      | मानसीनल                  | ₹१.२३.                                     |
| भाव<br>औद् <b>यि</b> क           | 8.33.                                              | माया                     | <b>२९.३</b> ०.                             |
| आरामक<br>क्षायोपशमिक             | C4. V4.                                            | मार्गणा                  | <b>१२.</b> १.                              |
| दापापरा <b>ल</b> फ<br>द्रव्यादिक | કર.ર<br><b>કર</b> .ર                               | मिथ्याज्ञान              | <b>૨</b> ३.२९.                             |
|                                  | ૧.૧૮; <b>१९.</b> ૨ <b>૨;</b> ૪ <b>५.</b> ૪;૪૭.૬.   | मिथ्याल                  | <b>૨३.</b> २९; <b>५.</b> २१; <b>६.</b> १.  |
| भावना १<br>भावनाज्ञान            | 20.99.                                             | खह्पतो मिथ्याल           | <b>ર</b> ૪.૨ <b>३</b> .                    |
| भावमनस्<br>भावमनस्               | <b>₹</b> १.२९.                                     | विषयतो मिध्याल           | <b>२</b> ४.२३.                             |
| •                                | ₹ <b>0.</b> 9.                                     | <b>मिध्या</b> हग्        | 28.5                                       |
| भावश्रुत                         | ₹₹.99.                                             | मुक्ति                   | <b>२९.</b> १४.                             |
| भृत<br><b>मेद</b> नयार्पण        | સ ર. ૧ 1.<br>કર. ૭.                                | मुख्योपसर्जन             | ٤٥.18.                                     |
|                                  | ۶ <u>۰</u> .۶.                                     | सम्ब                     | <b>~~.</b> ~~.                             |
| मेक्सनेदवाद                      | 1                                                  | म्लाज्ञान                | २९.१४.                                     |
| भ्रम                             | <b>२९.२२;३३.</b> १६.                               | मृत्यु                   | २९,, १६.                                   |
|                                  | [#]                                                | मोक्ष                    | <b>૨૨</b> ,૨५.                             |
| मति                              | ક્ષ્વ.રૂ.                                          | मोह                      | <b>૨</b> १.२७                              |
| मतिज्ञान<br>सतिज्ञान             | <b>3.</b> ८;१६.९;३६.९;४३.१२.                       | वात <b>हे</b> तुकमोह     | <b>૨१</b> .२७.                             |
| थ्रता <b>ननु</b> सारि            | <b>4.0,3</b> 4. ,, 44. ,, 54. 1. 1. <b>6.9 1</b> . | जलवायुभूयस्त्रे मोहः     | <b>२</b> २.१०.                             |
| इं <b>हात्म</b> क                | <b>ξ.</b> 9 <b>ξ.</b>                              | मोहनीय                   | 4.29.                                      |
| <b>अ</b> पायात्मक                | <b>E.</b> 94.                                      | [ य                      | 1                                          |
| धारणत्मक                         | <b>4.9</b> 4.                                      | याग                      | ح. <i>۹</i> ۷.                             |
| श्रुतनिश्रित                     | <b>E.</b> 24.                                      | याचितकमण्डन              | <b>૨</b> ૩, ૧૨.                            |
| जुरागाञ्चरा<br>आंत्पत्तिक्यादि   | <b>७.</b> २.                                       | युगपदुपयोगद्वय           | 38.9.                                      |
| श्रोत्रेन्द् <u>रियो</u> पलब्    |                                                    | योगजधर्म                 | 20,38.                                     |
| चधुरादीन्द्रियोप                 |                                                    | योगिन्                   | ₹0.4.                                      |
| श्रुताभ्यन्तरीभूत                |                                                    | योग्यता                  | <b>૪</b> ૧.૬;૪૭.૬.                         |
| सांव्यवहारिकप्रत                 |                                                    | [₹                       |                                            |
| परोक्ष                           | <b>१</b> ६.२५.                                     | रसस्पर्धक                | <b>3.9</b> 9.                              |
| अवग्रहात्मक                      | કંઇ.૧૨.                                            | राग                      | <b>સ્</b> ર્, રહ                           |
| <b>अपा</b> यात्म                 | 88.17.                                             | कफहेतुकराग               | ₹₹,₹७.                                     |
| मतिज्ञानसामग्री                  | <b>६.</b> २९.                                      | शुक्रोपचयहेतुकराग        | 22.8.                                      |
| मतिज्ञानोपयोग                    | ४६.२३.                                             | पृथिव्यम्बुभूयस्त्वे राग |                                            |
|                                  |                                                    | रागादय                   | ₹₹.२६.                                     |
| मनोज्ञान                         | <b>१</b> ९.9९.                                     | रुचि                     | <b>११.३</b> २.                             |
| मनोद्रव्य                        | १८.७;४२.२३.                                        | <b>रुचि</b> रूप          | <b>११.३</b> ०;४८.३.                        |
| मनोवर्गणा                        | <b>રૂપ, પ;ઇપ.</b> ૧૬.                              | रूपिद्रव्य               | 89.94.                                     |
| मनःपर्यायज्ञान                   | ( <b>७.</b> २८; <b>१८.३;३४.</b> २;७२.              | िल                       | ]                                          |
|                                  | <b>२३</b> ;४५.११.                                  | •                        | <u> </u><br><b>૨૭.</b> ૧.                  |
| <b>म</b> नःप्रत्यासत्ति          | <b>૨</b> ૧.૧.                                      | लहुन                     | ૨૦.૧ૉ.                                     |
| <b>मन्द</b> प्रकाश               | <b>१.</b> 9४; <b>३.</b> ४.                         |                          | <b>९.</b> २८ <b>,४१.४</b> , <b>४३.</b> २२. |
| मुलक-प्रतिबोधक                   |                                                    | लब्धियोगपद्य             | 9.5;39.37.                                 |
| महावाक्य                         | <b>૨.</b> ૨૦; <b>૨</b> ૨.૨૧.                       |                          | 9.36.                                      |
| महावाक्यार्थवोध                  | ७.२५.                                              |                          | <b>હ</b> ધ.રે.                             |
|                                  |                                                    |                          |                                            |

| [व]                                                    | The state of the s | धारणाप्रायज्ञानगृति <b>शब्दसंस्पृ</b> ष्टाथ                                 | कार-                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| वर्ण                                                   | <b>૨</b> ੪.५; <b>੪੩.</b> ૨૬.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विशेष                                                                       | <b>९</b> .२६.                           |
| वस्तु                                                  | <b>३५.</b> ११;३९.१८.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | संयमप्रत्ययावधिज्ञानमनः पर्यायज्ञा                                          | <b>न-</b>                               |
| वाक्य                                                  | <b>33.</b> 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | साधारणजातिविशेष                                                             | <b>१७,</b> २८.                          |
| वाक्यार्थ                                              | <b>9.9</b> 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | खखयोग्यक <b>मिकरागादिदोष</b> जनक                                            | क्फाद्य-                                |
| वाक्यार्थज्ञान                                         | <b>19.</b> 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वान्तरपरिणतिविशेष                                                           | २२.१.                                   |
| पदार्थबोध                                              | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बाह्यचिन्त्यमानार्थगमकतौपयिका <u>ं</u>                                      | शेष ४२.२४.                              |
| पदायभाय<br>बाक्यार्थबोध                                | <b>9.</b> 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सम्यक्तानलव्याप्यजातिांवशेष                                                 | ४७.३०.                                  |
| महावाक्यार्थ <b>बोध</b><br>महावाक्यार्थबोध             | <b>७.२</b> ३. ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विशेषणविशेष्य                                                               | <b>૪</b> ૧.૨.                           |
| महायाक्यायमाय<br>ऐद्स्पर्यार्थबोध                      | <b>6.</b> 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विशेषणविशेष्यभाव                                                            | 80,98.                                  |
| •                                                      | <b>9.</b> 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विशेषविधि                                                                   | ۷.٤.                                    |
| बाद                                                    | <b>३८.</b> २२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विद्येषोपयोग                                                                | <b>રૂ</b> ઇ.૨ હ.                        |
| मेदामेदवाद                                             | २.३.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विशेष्यतादि                                                                 | <b>१</b> ४,२७.                          |
| अनेकान्तवाद                                            | ₹.२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विशेष्यिता                                                                  | 88.94.                                  |
| <b>अ</b> भ्युपगमवाद                                    | २०,२५;३३,२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विश्वमाया ३                                                                 | 4.4;29.39.                              |
| एकीन्तवाद                                              | <b>૨</b> ફ.પ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | २.२८; <b>४१</b> .२४.                    |
| <b>द्धिस्र</b> ष्टिवाद                                 | <b>३५</b> ,२२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                           | 8.93;20.0.                              |
| व्यवहारवाद                                             | ₹°°, ₹°°,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सिद्धलाख्यविषयता                                                            | १०,१०,                                  |
| युगपदुपयोगद्वया <b>भ्युपम</b> मवार                     | र ३४.१.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | साध्यताख्यविषयता                                                            | ₹o.99.                                  |
| क्मवाद                                                 | <b>४०</b> ,२२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सांसर्गिकविषयता                                                             | <b>१</b> ४.९.                           |
| <b>प्रोढिवाद</b>                                       | <b>ક</b> શ્.રૂ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रामाण्यविषयता                                                             | <b>१</b> ४.१८.                          |
| <b>वादि</b> न्                                         | <b>३३</b> .२५.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | केवल <b>ज्ञानविष</b> यता                                                    | १७.१६.                                  |
| अनेकान्तवादिन्                                         | <b>१</b> ३.१७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | लोकप्रमाणासंख्येयखण्डविषयता                                                 |                                         |
| एकान्तवादिन्                                           | <b>१३.</b> २६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वास्तवविषयता                                                                | २७.१०.                                  |
| कमोपयोगवादिन्                                          | <b>३३</b> .२४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ज्ञानविषयता                                                                 | 20.99.                                  |
| युगपनुपयोगवादिन्                                       | <b>३३.</b> २४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | व्रह्मविष्यता                                                               | २७.११.                                  |
| क्रमवादिन्                                             | <b>३६</b> ,२४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | क्रितविषयता                                                                 | २७.१८.                                  |
| एक्क्रेपयोगवादिन्                                      | ₹૮.૧૫.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्वसमानसत्ताकविषयता                                                         | २७.१८.                                  |
| अऋमोपयोगद्वयवादिन्                                     | 80.94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व्यावहारिकी विषयता                                                          | २७.२०.                                  |
| एकखबादिन्                                              | ४०.२७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पारमार्थिकी विषयता                                                          | 219.29.                                 |
| अक्रमवादिन्                                            | 88.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | चैतन्यविषयता                                                                | ₹७.३०.                                  |
| वासना                                                  | <b>૨</b> ३.१६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वृत्तिविषयता<br>वृत्तिविषयता                                                | ₹७.३०.                                  |
| वासनाप्रबोध                                            | <b>ξ</b> .૨७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भ <b>गुद्धव्यविषय</b> ता                                                    | <b>32.</b> 25.                          |
| वास्यवासकभाव                                           | <b>૨૩</b> .૧૨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अपरोक्षसहर्पावषयता<br>अपरोक्षसहर्पावषयता                                    | <b>33.90.</b>                           |
| विज्ञान                                                | 20.9%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अन्यतरमुख्योपसर्जनविषयता                                                    | 34.92.                                  |
| विदेहकैवल्य                                            | <b>ર</b> ેવ. ૧૦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | असर्वपर्यायद्रव्यविषयता                                                     | ४१.२ <b>३</b> .                         |
| विपाकोदय                                               | <b>8,3</b> 8;4.30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विषयताविशेष                                                                 | 80.4.                                   |
| विप्रतिपत्ति                                           | <b>33.</b> २६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विषयनाध                                                                     | ₹ <b>0.</b> ξ.                          |
| विभावगुण                                               | 8.96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | <b>३९.</b> १७.                          |
| विशिष्टाविशिष्ट                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111111111111                                                                | २.२८;२२. <b>१</b> २.                    |
| विशेष                                                  | 83.95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ्वातरागल<br>- वृक्ति - <b>२३.</b> २७; <b>२४.१</b> २; <b>२६.११</b> ;         |                                         |
| अनुमतानतिप्रसक्तकार्यगत                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्यतः <b>५२.</b> ५७; <b>५७.</b> १५; <b>५५.११</b> ;<br><sup>१</sup> वेयाकरणनय | ₹ <b>५.</b> ००, इ५.७०<br><b>३५.</b> २७, |
| अनुनतानातत्रसंपकायनत<br>तद्गतहेतुस्वस्पानुबन्धकृती     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वैश <b>रागा</b><br>वैश <b>रागा</b>                                          | ₹₹.9¢.                                  |
| तद्गतहतुस्वस्पानुबन्धकृता<br>श्रुतज्ञानाभ्यन्तरीभृतमति |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                           | ₹₹.18.<br><b>₹</b> ₹.9.                 |
| श्रुतशाना <i>न्यन्तरा सूर्तमात</i> ा                   | न्सप ८, ५७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .व्यक्तता<br>-                                                              | 4201                                    |

| व्यजनावप्रह                                           | <b>१०.</b> १५;४५.३२.                    | [स]                       |                                    |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| व्यवसाय                                               | <b>१</b> २.२२.                          | सखण्ड                     | <b>३३.</b> ३.                      |  |
| व्यवहारतः                                             | <b>१८.</b> २९.                          | सङ्ग्रह                   | ३१.१;४८.२१.                        |  |
| व्यवहारदृष्टि                                         | <b>२६.</b> ११.                          | सिचदान-दल                 | ₹€.३२.                             |  |
| व्यवहारवाद                                            | <b>૨५.</b> २५.                          | सजातीयक्षण                | २३.४.                              |  |
| व्यवद्दतिनय                                           | 82.95.                                  | सिंबतकर्म                 | २६.१.                              |  |
| व्यापारांश                                            | १५.४.                                   | सत्ता                     | <b>२६.</b> १.                      |  |
| व्यावहारिकदर्शन                                       | १८.१४.                                  | पारमार्थिक                | રક્ષ.૨३.                           |  |
| <i>ब्यावहारिक</i> मेद                                 | <b>ર.</b> २४.                           | व्यावहारिक                | २४.२३.                             |  |
| व्यावहारिकावपह                                        | <b>१५.</b> १२.                          | सत्त्व                    | २४.३१.                             |  |
|                                                       | [ হা ]                                  | पारमार्थिकसत्त्व          | <b>ર</b> ક.રેર.                    |  |
| शक्ति                                                 | <b>ર</b> ષ્ઠ.३૧.                        | व्यावहारिकसत्त्व          | <b>૨</b> ५.૧.                      |  |
| शब्द                                                  | <b>રૂર.</b> ૧.                          | प्रातिभासिकसत्त्व         | <b>૨</b> ५,૪.                      |  |
| शब्दार्थ                                              | ۷.9.                                    | <b>सद</b> द्वेत           | <b>૨</b> ૧.૬.                      |  |
| शाब्द                                                 | <b>१६.१</b> ९; <b>३०.</b> २.३.          | सन्तान                    | <b>२३.</b> 9.                      |  |
| साब्द्ज्ञान                                           | <b>१६.</b> १३.                          | समवाय                     | <b>१</b> २,२७.                     |  |
| शाब्दबोध                                              | ८.४: <b>३३.</b> ३.                      | समाधि ( निर्विकत्यक )     | ३८.४.                              |  |
| शाब्दबोधपरिकरीभून                                     | 9.90.                                   | समूहालम्बन                | ३८.१९;४७.५.                        |  |
| <b>शास्त्रभावना</b>                                   | १९.२०.                                  | सम्पूर्णबोध               | <b>३४.</b> २२.                     |  |
| शुद्ध चैतन्य                                          | <b>૨.૧</b> ૧.                           | सम्यक्त                   | ११.३२;४८.१२.                       |  |
| शुभप्रकृति                                            | 8.4.                                    | <b>पं</b> ।द्रलिकसम्यक्ल  | <b>११.</b> २३.                     |  |
| <b>राज्ञप्राहिका</b>                                  | <b>३</b> ९,३०.                          | क्षायिकसम्यक्ल            | <b>११.</b> २४.                     |  |
| <b>श्रु</b> त <b>६.</b>                               | <b>१४;९.४;१०.</b> ३; <b>१</b> ६.९;३४.४: | भावसम्यक्ल                | १२.१.                              |  |
|                                                       | <b>કર્</b> .૨૦; <b>ક</b> ષ.३૧.          | द्रव्यसम्यक्त             | <b>१२.</b> २.                      |  |
| ऐन्द्रियकश्चुत                                        | ७.६.                                    | निसर्गाधिग <b>मसम्</b> यक | ল                                  |  |
| सामान्यश्रुत                                          | ८.३१.                                   | सम्यग्ज्ञान               | ४७.२९;४८.११.                       |  |
| इव्यश्चत                                              | 9.94.                                   | सम्यग्ज्ञानिकया           | २२.११.                             |  |
| त्रि <b>विधाक्षरश्रु</b> त                            |                                         | सम्यरदर्शन                | ४७.२९,                             |  |
| त्रिविधोपलिध                                          |                                         | सम्बरहुग                  | રઘ.૬.                              |  |
| शाब्दज्ञानस्पश्च                                      |                                         | सर्वधातिन                 | <b>३.</b> २५.                      |  |
|                                                       | <b>३४.</b> ४; <b>४१.२</b> ०;४५.३२.      | सर्वश्रश्नान              | <b>२१.</b> १८.                     |  |
| श्रुतज्ञानोपयोग                                       | ६.२८.                                   | सर्वज्ञता                 | <b>३८.</b> २२.                     |  |
| श्रुतनिश्रित                                          | <b>६.२</b> ७;३ <b>१.</b> १३.            | सर्वज्ञल                  | <b>१३.२</b> ०;२२.१२;४० <b>.</b> १. |  |
| श्रुतानुसारिल                                         | <b>६.</b> 94.                           | सर्वनयात्मक               | ३५.२८.                             |  |
| श्रुतार्थाप <del>रि</del> ा                           | <b>૨</b> ९.૨૬.                          | सर्वविषयत्व               | १९. २.                             |  |
| श्रुति                                                | २९.२६.                                  | सविकल्पक                  | <b>ેર.</b> ૧.                      |  |
| <b>भुतोपयोग</b>                                       | <b>६.</b> २८; <b>१६.</b> १६;३६.९.       | सविकल्पकज्ञानसामग्री      | <b>દ.</b> ૧ <i>૫</i> .             |  |
| <b>श्रेणि</b> प्रतिपत्ति                              | <b>₹.</b> २६.                           | सहकारिन्                  | <b>ે રેર.</b> ષ.                   |  |
| श्रोत्रज्ञान<br>                                      | 88.34.                                  | साकार                     | ₹४.₹१.                             |  |
| श्रोत्रदर्शन<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 88.38.                                  | साकारोपयोग                | <b>83</b> , २२.                    |  |
| श्रोत्रेन्द्रियोपलिब्ध                                | <b>%.</b> 90.                           | साक्षिप्रत्यक्ष           | ર.૧૫.                              |  |
|                                                       | [4]                                     | साक्षिभास्य               | २८.७.                              |  |
| षट्स्थान                                              | ۵,3%                                    | साद्यपर्यवसित             | <b>३६.</b> २७;४७.२५.               |  |
| <b>जेडश</b> पदार्थ                                    | <b>૨</b> १.૨. '                         | <b>' साम</b> र्था         | <b>५</b> ,१७.                      |  |

|                       | २. ज्ञानबिन्दुगतानां प्रन्थप्रन | थकारादिविशेषनाम्नां सूर्ची | १२७                          |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| सामानाधिकरण्य         | <b>ર</b> ષ્ટ.૧ <b>ર</b> .       | ब्रेह                      | <b>ર</b> ર.૧૬.               |
| सामान्य               | <b>૪</b> રૂ.૧૮.                 | स्यृष्टज्ञान               | <b>રે</b> ૧.૧૫.              |
| सामान्यवाक्यार्थ      | 9.6.                            | स्मरण                      | £. \$0.                      |
| सामान्योपयोग          | <b>३</b> ४.२७.                  | स्मृति                     | १६,२२;३२,७.                  |
| सार्वेज्य             | <b>૨</b> ५, <b>३</b> ૨.         | स्यात्पद                   | <b>ક</b> ે.                  |
| <b>सु</b> गत          | <b>૨૨.</b> ૨३.                  | खतन्त्रसिद्धान्त           | <b>33.</b> 20.               |
| सुखुप्त               | ३५.५.                           | खत•्ब                      | <b>22.</b> v.                |
| सूक्ष्मसम्पराय        | <b>3.</b> 8.                    | खप्रज्ञान                  | ₹₹.₹•.                       |
| <b>ग्</b> त्रार्थ     | <b>४२.</b> ८.                   | स्त्रप्रार्थं              | 48.84.                       |
| संक्षेशादा            | 8.5.                            | खभाव                       | ₹ <b>९.</b> ७;₹ <b>६.</b> ₹. |
| सेयुक्तसमवाय          | <b>ઇ</b> ખ. ૧૬.                 | खसमय                       | ४७.१६.                       |
| संवादकप्रत्यय         | <b>११.</b> १०; <b>१४.१</b> ४.   | स्वसिद्धान्त               | <b>४७</b> .२६.               |
| संशय                  | <b>?</b> १.२९;३३.१६.            | [₹]                        |                              |
| संसर्ग                | <b>१</b> ३,२९.                  | हिंसा                      | <b>৩.</b> ২ <b>३</b> .       |
| संसर्गबोध             | <b>३२.</b> २१.                  | खरूपहिंसा                  | <b>७</b> .२७.                |
| संसार                 | <b>२२.</b> २०;२३.२६.            | अनुबन्धिंसा                | <i>.</i> ૧ જ.                |
| संस्कार               | <b>३</b> २.६.                   | हेतुहिंसा                  | 6.94.                        |
| संस्थान               | ₹8.₹४.                          | हिंसापदार्थ                | 6.33.                        |
| सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष | <b>१</b> ६.२३.                  | <b>हिंसासामान्य</b>        | ۵.9%                         |
| स्कन्ध                | <b>३</b> ४.२४.                  | हेतुसमाज                   | ₹८.१९.                       |
| स्नातका <b>दि</b>     | ४२.१६.                          | हख <b>लपी</b> र्घल         | <b>₹</b> 8.4.                |

# २. ज्ञानबिन्दुगतानां यन्थयन्थकारादिविशेषनाम्नां सूची।

|                              | - LIFE                       |                   |                                    |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| अकलक्क (समन्तभद्र)           | <b>૨</b> १.९.                | <b>क्रमवाद</b>    | ४०.२२;४१.३.                        |
| अक्रमोपयोगद्वयवादिन्         | 80.9v.                       | कमवादिन <u>्</u>  | <b>३६</b> .२४;४०.३.                |
| अध्यात्मसार                  | <b>१३.</b> २३.               | क्रमोपयोगवादिन्   | <b>३३.</b> २४.                     |
| अनेकान्तवाद                  | ₹.२.                         | गोयम              | <b>३४.</b> २०.                     |
| अनेकान्तव्यवस्था             | <b>૪૦.</b> ૧૯.               | गौतम              | <b>३४.</b> २९.                     |
| <b>अर्हन्मतोपनिषद्वेदिन्</b> | <b>રે.</b> ૧૯.               | प्रन्यकृत्        | <b>३७.</b> २५;३८ <b>.१</b> ७;३९.९. |
| भाकरसूत्र                    | <b>१</b> १.५.                | .चतुर्दशपूर्वविद् | ८.२७.                              |
| भागम                         | 88.24.                       | चार्वाक           | ३०.१७.                             |
| आचाय                         | <b>१.</b> ७.                 | चिकिस्साशास्त्र   | <b>૨</b> ૧, ૧૫.                    |
| उपदेशपद                      | <b>9.</b> २०.                | चिन्तामणिग्रन्थ   | १३.८.                              |
| <b>एक</b> रववादिन्           | <b>४०.</b> २७.               | जिनसद्गणिन्       | <b>१२.२</b> ०;३३.२४.               |
| एकदेशिन्                     | <b>83.</b> ७; <b>88.</b> १३. | जिनभद्रानुयायिन्  | ₹8.9८.                             |
| पुकान्तवाद                   | <b>૨</b> રૂ. <sub>૧</sub> .  | जीतविजय           | <b>૪</b> ૧.૧૪.                     |
| पुकान्तवादिन्                | <b>ર.</b> ६; <b>१३.</b> २६.  | जैन               | १३.१२;३३;८.                        |
| एकोपयोगवादिन्                | ३८.१७.                       | जैनी              | <b>३३.</b> ३.                      |
| कर्मप्रकृतिविवरण             | ₹. ६.                        | ञ्चानबिन्दु       | <b>૪૧.</b>                         |
| कल्पभाष्य                    | 6,26.                        | ज्ञानार्णव        | <b>१६</b> .५.                      |

| टीकाकृत्       | २०.१९;२०.२६;३४.६;३५.१९:४३.          | मिश्र                    | १४.११.                                         |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| દાવાકૃત્       | २५, <b>४६.</b> २१.                  | मीमांसक                  | રેઇ.પ.                                         |
| तस्वार्थ       | ₹€.३٩.                              | मीमांसाभाष्यकार          | १९,३०;२०.८.                                    |
| तस्वार्थवृत्ति | <b>१</b> १.२४.                      | यशोविजय                  | 89.14.                                         |
| तपस्विन्       | <b>૨૩.૧</b> ૪; <b>૨</b> ૪.૨૬;૨૨.૧૰. | युगपदुपयोगवादिन्         | ३३.२४.                                         |
| ताश्चिक े      | १३.८.                               | लता                      | २३.२०.                                         |
| तार्किक        | <b>११.</b> २१; <b>२४.</b> ३.        | वाचकचकवर्तिन्            | १६, १०,                                        |
| ध्यानदीप       | <b>૨૨</b> .૪.                       | वाचस्पतिमिश्र            | <b>२.</b> २३.                                  |
| नन्दिवृत्ति    | <b>९</b> ,४: <b>३३</b> ,२७.         | वात्तिककार               | १९.३२;२०.८.                                    |
| नव्य           | <b>१६</b> . १६:२५,२५.               | विवरणाचार्य              | <b>ર,</b> ધ,                                   |
| निर्युक्ति     | ४०.१७.                              | वेदान्त                  | २३.२८;२ <b>५.</b> २; <b>२७</b> .८.             |
| निश्चयद्वात्रि |                                     | वेदान्तिन्               | 30,90;33.30                                    |
| नैयायिकानु     | यायिन् १५.१०.                       | वेदान्तिमत               | <b>૨</b> ૩.૨૪.                                 |
| नेयायिकमी      | मांसक २४.९.                         | वशेषिक                   | १६.३०:४२.१२.                                   |
| न्यायनय        | <b>१</b> २.११.                      | <b>बाँ</b> द्धोदनीय      | 22,1%.                                         |
| पञ्चसंप्रहमू   | लटीका ७,६.                          | श्रुति                   | <b>૨</b> ૯, ૬, ૨૯, ૨૯,                         |
| ्परतीर्थिक     | <b>ઝર.</b> ૧૬.                      |                          | <b>२.</b> ७;३०.२५:३३.८;४८.१६.                  |
| पूज्य          | ४८.१९.                              | सन्मतिवृत्ति             | <b>₹8.11.</b>                                  |
| प्राचीन        | <b>૨</b> ૧, <b>૨</b> ૪.             |                          |                                                |
| प्राच्         | <b>५.</b> २७; <b>१</b> ४.२३.        | सिद्धसेन (दिवाकर)        | ) <b>३३.२६;४७.१;४८.२॰.</b><br>२ <b>४.</b> १४.  |
| बार्हस्पत्य    | <b>૨</b> १.२६.                      | सिद्धान्तिबन्दु          | સ્ <b>રે.</b> ૧૯.                              |
| भाष्य          | <b>શ્</b> . ૨૨.                     | सुगतदेशना                | ર <b>ધ</b> .३०.                                |
| भाष्यकार       | <b>९.</b> ११; <b>९.</b> १५;१८.८.    | ं सूत्र<br>  सेद्धान्तिक | <b>११.</b> २०; <b>११.</b> ३३.                  |
| भाष्यकृत्      | १०,१७.                              |                          |                                                |
| मधुसूदन        | २५.८:२८.१६.                         |                          | <b>૨૩</b> .૧૮; <b>૨५.</b> ૨૪.<br><b>૨૦</b> .૬. |
| मलयगिरि        | ****                                |                          | <i>૨</i> ૪. ૪.<br>૨ <b>૭</b> . ૨૬.             |
| मछवादिन्       |                                     |                          |                                                |
| महाभाष्य       |                                     | स्तुतिग्रन्थ             | <b>ઇ</b> ફ. <b>ર</b> ૧.<br><b>૨</b> ૬.૨૧.      |
| महाभाष्यव      |                                     | :                        | ₹ <b>%.</b> ४°•<br><b>३</b> ९.८.               |
| महावादिन       |                                     | 5                        | ર <b>ે</b><br><b>૪૭</b> .૧૮.                   |
| महावादी ।      |                                     | 1                        | <b>३.</b> ११; <b>२६.</b> ५.                    |
| माषतुष         | ₹₹.८.                               | हरिभद्राचार्य            | 8 3 13 4 8 1 Je                                |

# ३. ज्ञानबिन्दुगतानां न्यायानां सूची ।

| अर्थेनैव धियां विशेष इति | न न्याय ४७.७.     | चक्षुप्मान् सर्वं पश्यति, न स्वन्ध इ | ति न्याय ४१.५. |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| अर्धजरतीयन्याय           | १६.२६;३२.४;४६.२४. | धर्मीति न्याय                        | १८.१८.         |
| गोबलीवर्दम्याय           | <i>१७.५.</i>      | मनो यदसाधारणमिति न्याय               | २०,२०.         |
| गोवृषन्याय               | ₹o.1.             | सापेक्षमसमर्थमिति न्याय              | ३८.१२.         |

## थ. ज्ञानविन्दुगतानामवतरणानां सूची ।

अनृतेन हि प्रत्युद्धाः-केवलनाणमणंतं जीवसरूवं-[ ] १.८ [ झन्दो॰ ८.३.२ ] ३०.१०. | केवलनाणावरण- [ सन्मति॰ २।५ ] ३५.३२. अविद्यायाः परं पारं-[प्रश्लो॰ ६.८] ३०.७. केवली णं भंते इमं-असतो णित्थ णिसेहो-[प्रज्ञापना पद ३० सू ३.१४] ३४.१९. [ विशेषा० गा० १५७४ ] ३५.२५. | गुणद्शी परितृष्यत्यातमनि-अक्खरलंमेण समा-[प्रमाणवा॰ २.२१८] २२.१९. [विशेषा॰ गा॰ १४३] ८.२९. घटदुःखादिरूपत्वं-[बृहदा॰ स॰ ५४४] २८.१२. [ बोडशक १६.८ ] २६.६. घटादौ निश्चिते बुद्धि-अग्निजलभूमयो-अज्ञानेनावृतं ज्ञानं-[भगवद्गीता ५.१५] ३०.१२. [ पष्टदत्ती ध्यान॰ श्लो ९४ ] २८.२८. अण्णायं पासंतो अहिट्टं-चक्खुअचक्खुअवधि-[सन्मति॰ २।२०] ४३.१. [ सन्मति॰ २.१३ ] ४०.२. [निधय॰ ८] ३९.१०. चक्षुर्दर्शनविद्यानं-चक्षुर्वद्विषयास्याति-[ हा० १०.३० ] ३९.१५. अहिटूं अण्णायं च केवली-[सन्मति॰ २.१२] ३९.२३. जइ उगाहमित्तं दंसणं-] ३०,११. [सन्मति० २।२३] ४४.१४. अन्यद्युष्माकमन्तरम्-अप्रमापि प्रमेत्येव गृह्यते-जद सब्वं सायारं- [सन्मति॰ २।१०] ३८,२३. जाणइ बज्झेऽणुमाणेणं-[तत्त्वचि• प्रत्यक्षखण्ड पृ० १७४] १३.७. अर्थापसौ नेह देवदत्तः-[ [ विशेषा० गा० ८१४ ] १८,९;४५.१५. ] १४.११. अर्पितानर्पितसिद्धेः-[ तत्त्वार्यं• ५.३१ ] ३६.३१. जुगवं दो णत्थि उवयोगा− [ आव॰ गा॰ ९७९ ] ४४.२. आसत्तिपाटवाभ्यास-जे एगं जाणइ से सब्वं-[अध्यात्मसार ६.३०] १३.२४. [आचा॰ १.३.४.१२२] १३.२१. उपासक इव ध्यायँहोकिकं-[पश्चदशी ध्यान॰ ९६] २९.१. जेण मणोविसयगयाण-उक्कोसिटिई अज्झवसाणेहिं-[सन्मति॰ २।१९] ४२,२१. जं अप्पुट्टा भाषा- [सन्मति० २।२९] ४६.१०. [पन्न॰ हा॰ ३ गा॰ ५४] ४.१९. जं अप्युट्टे भावे- [सन्मति॰ २।३०] ४६.१५. पकादीन्येकस्मिन् भाज्यानि-जं जं जे जे भावे- [ अव॰ गा॰ २८२ ] ४०.१६. [तत्त्वार्थं । ११ ] १६.१०. जं पद्मक्लगाहणं- [सन्मति॰ २।२८] ४५.२९. [ सन्मति॰ २।३२ ] ४८.१. एवं जिणपण्णत्ते~ शानेन तु तद्शानं [भगवद्गीता ५.१६] ३०.१. एवं सेसिन्दियदंसणम्मि-[सन्मति॰ २।२४] ४४.१९. णिहपसु सब्बघाइरसेसु-कामः संकल्पो विचिकित्सा-[पञ्च द्वा ३ गा ३ ० ] ४.२६. [बृहदा॰ १.५.३] ३१.२५. तत्तोऽणंतरमीहा-कालाध्यनोरत्यन्तसंयोगे-[विशेषा वा० २८४] १५.२५. [छान्दो॰ ६.८.७] ३१.४. [ पा॰ २.३.५ ] ३४.२५. तत्त्वमसि-केई मणंति जदया- [सम्मति॰ २।४] ३४.१६. तत्त्वमावाद्भयभान्ते-[श्वेता॰ १.१०] २९.२९. तदुभयमुत्पत्ती परत एव-केबलनाणमणंतं जहेव-[ सन्मति॰ २।१४ ] ४०.८. [ प्रमाणनय॰ १.२१ ] ११.५.

९ प्रन्थकारेणेयं गाथा कल्पभाष्यगतलेनोक्ता । यद्यपि इयं गाथा मुद्रितनृहत्कल्पस्त्रलघुभाष्ये नास्ति, अमुदित-बृहद्भाष्ये च "जं चउदसपुव्वधरा" (बृहत्कल्पलघुभाष्य गा॰ ९६५ ) इति गाथायाः व्याख्याप्रसंगे वर्तते, तथापि तत्र विशेषावस्त्रकभाष्यादेवो बृतेति श्रीमत्पुष्यविजयाभिप्रायः । यतः बृहद्भाष्यप्रन्यप्रणेता जिनभद्रगणि-समयात्, पश्चाद्वावीति तेषामभिप्रायः ।

```
तदेव सत्यं निःशङ्कं-[
                                ] १२.७.
                                         प्रामाण्याप्रामाण्ययो [
                                         प्रार्थनाप्रतिघाताभ्यां-[ निश्चय० १७] १८.२७.
तरतमजोगाभावेऽवाओ-
                                         फलव्याप्यत्वमेवास्य-[पन्नदशी ७.९०] २८.३.
              [ विशेषा० गा० २८६ ] १५.२९.
                                         ब्रह्मण्यञ्चाननाद्गाय- [पश्चदशी ७.९२] २८.४.
तरति शोकमात्मवित्-[छान्दो•्७.१.३] ३०.३.
तरत्यविद्यां विततां-[
                                ₹0.4.
                                         ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति-[मुण्ड॰ ३.२.९] ३०.३.
                                         मण्णार खीणावरणे- [सन्मति० २।६] ३६.१४.
तसाद्वोघात्मकत्वेन-
                                          भण्णइ जह चउनाणी-
           [ श्लोक॰ स्॰ २ श्लो॰ ५३ ] २०.१.
तस्याभिध्यामाद् योजनात्-
                                                           [सन्मति॰ २।१५] ४०,२४.
                                          भवबीजमनन्तमुज्झितं- [ द्वा०४.२९ ] २७.२७.
                    [श्वेता॰ १.१०] २५.६.
तम्हा चउविवभागो-[सन्मति॰ २।१७] ४१.१८.
                                          भवेद्वा समयमेककाल-[
ताहे हुंति करे- [नन्दी॰ स्॰ ३५] ४६.२७.
                                          मइपुर्व सुअ-
                                                               [नन्दी० २४] ६,२१.
तु समुखयवयणाओ-
                                          मइसुअनाणणिमित्तो-
               [विशेषा॰ गा॰ १२३] ९.१६.
                                                           [ सन्मति॰ २।२७ ] ४५.२२.
तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि-
                                          मणपज्जवनाणंतो- [सन्मति० २।३] ३३.३१.
           [बृहदा॰ ३.९.२६] २८.१;३१.१६.
                                          मणपजावनाणं दंसणं-
दैवी होषा गुणमयी-
                                                             [ सन्मति॰ २।२६ ] ४५.९.
                [ भगवद्गीता ७.१४ ] २९.३१.
                                          मनसा होव पश्यति-
दोषावरणयोहींनिः-[आप्तः का॰ ४] २१.१०.
                                                           [ बृहवा॰ १.५.३ ] ३१.२९.
दंसणनाणावरणक्खप-
                                          यतो वा इमानि भूतानि-
                  [सन्मति॰ २।९] ३७.२७.
                                                            [तैत्तिरी॰ ३.९.९] ३३.९.
दंसणपुर्वं नाणं-
                                          यतो वाचो निवर्तन्ते-
                                                    [तैतिरी॰ २.४.१] २७,३०;३१.१९.
             [ सन्मति २।२२ ] ३८.८;४३.१६.
दंसणमुग्गहमेत्तं- [सन्मति॰ २।२१] ४३.८.
                                                              [केनो॰ १.४] ३१.१८.
                                          यद्वाचानभ्यदितं-
द्विविधमावरणम्-एकमसत्त्वापाद-
                                          यन्मनसा न मनुते
                                                              [केनो॰ १.५] ३१.२२.
           [ सिद्धान्तबिन्दु ५० २९१ ] २४.१४.
                                          यस्य च दुष्टं कारणं-
न चधुषा गृह्यते-
                                                          [शाबर० १.१.५.] १९.३०.
          [ मुण्ड० ३.१.८. ] २७.३१;३१.१८.
                                         यः पद्यत्यात्मानं-[प्रमाणवा॰ २.२१७] २२.१७.
न मई सुअपुव्विया-
                   [नन्दी० २४] ६.२२.
                                         रूवगयं लहर सन्वं-
                 [ भग॰ १८.१० ] ४२.५.
नाणदंसणद्वयाप-
                                                           [आव॰ गा॰ ४४] १७.१२.
नाणमपुट्टे जो अविसप-
                                         वहतो पुण बाहिं-
                  [सन्मति॰ २।२५] ४४.३०.
                                                        [ विशेषा० गा० ६०६ ] १७.२३.
नावेवविन्मजुते-[शाव्या० ४] २८.१;३१.१६.
                                          वास्यवासकयोश्चेवम-
निश्चित्य सरुदात्मान-
                                                  [ श्लोक॰ निराल॰ श्लो॰ १८२ ] २३.१६.
              [ पञ्चदशी ध्यान० ९५ ] २८.३०.
                                          वियद्वस्तुस्वभावानुरोधादेव-
नीहारेण प्रावृताः-
                                                         [ बृहदा॰ स॰ ५४३ ] २८.१०.
              [ऋक्सं० १०.८२.७] ३०.१०.
                                         वेदेनैव यद्वेदितव्यम् [
                                         वैयर्थ्यातिप्रसङ्गाभ्यां - [ निश्चय० १९ ] १७.७.
                  [सन्मति॰ १।८] ३०.२६.
पज्जवणयवुक्षत-
पण्णवणिज्ञा भावा-[सन्मति॰ २।१६] ४१.१६.
                                         शिक्षागमोपदेशश्रवणा-
परवत्तव्वयपक्खा-[सन्मति० २।१८] ४२.१०.
                                                           [ प्रशम० का० २२३ ]१७.४.
परिकल्पिता यदि
                 [ षोडशक १६.९ ] २६.८.
                                         सकृत्प्रत्ययमात्रेण-
परिसुद्धं सायारं अविअत्तं-
                                                       [पद्यदशी ध्यान० ९२] २८.२४.
                 [ सन्मति० २।११ ] ३८.३२.
                                         सत्यं भ्रानमनन्तम् [ तैतिरी० २.१.१ ] ३३.११.
                                         स द्विविधोऽप्टचतुर्भेदः
पुन्वि सुअपरिकम्मिय-
```

[विशेषा० गा० १६९] ७.४.

[ तत्त्वार्थ 🌣 २।९ ] ४४.१ 🤄

| सप्रकारातया किं ते-                                                                                                        | सामन्नमित्तगाहणं-                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| [ पञ्चदशी ध्यान॰ श्लो॰ ९३ ] २८.२६.                                                                                         | [विशेषा ॰ गा॰ २८२ ] १५.२१.                      |
| सम्मन्नाणे णियमेण- [ सन्मति • २।३३ ] ४८.८.                                                                                 | सरिव मेघसमदण होति-[नन्दी॰ ४२] १ २२              |
| सविअप्पणिव्यिअप्पं-[सन्मति॰ १।३५] ३१.९.<br>सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति-[ ] ३१.२२.<br>सव्यजीवाणं पि य णं [नन्दी॰ ४२] १.११.    | सुरामि चेव साई- [सन्मति॰ २।७] ३६,२५.            |
| सर्वे वेदा यत्रेकं भवन्ति-[ ] ३१.२२.                                                                                       | सोइंदिओवलद्धी चेव-                              |
| सदवजीवाण पियण [नन्दी० ४२] १.११.                                                                                            | [ विशेषा • गा० १२२ ] ९, ९२.                     |
| सन्वत्थेहावाया- [विशेषा॰ गा॰ २८५] १५.२७. सन्वाओ लिख्यो सागारो-[ ] ३७.३१. सन्वे पाणा सन्वे भूआ-[ ] ७.२१. साई अपज्जवसियं ति- | सोइंदिओवलदी होइ-                                |
| [विशेषा० गा० २८५] १५.२७.                                                                                                   | विशेषा॰ गा॰ १९७ ] ९.६.                          |
| सन्वाओ लिंद्रओ सागारो-[ ] ३७.३१.                                                                                           | सो पुण ईहाऽवाया-                                |
| सन्वे पाणा सन्वे भूआ-[ ] ७.२१.                                                                                             | [ विशेषा॰ गा॰ २८३ ] १५,२४.                      |
| साई अपज्जवसियं ति-                                                                                                         | संतंमि केवले दंसणिम-                            |
| [ सन्मति• २।३ <b>१</b> ] <b>४७.</b> २३.                                                                                    | [ मन्मति० २।८ ] ३७.२०.                          |
| सागारे से नाणे हवइ-                                                                                                        | [ मन्मति॰ २।८ ] ३७.२॰.<br>स्वतःसिद्धार्थसम्बोध- |
| [ प्रज्ञापना पद ३० स्० ३१४ <b>] ३४.३०.</b>                                                                                 | [ बृहदा॰ स॰ ५४२ ] २८.१३.                        |

## ५. ज्ञानबिन्दुटिप्पणगतानां पारिभाषिकशब्दानां सूची।

| r 7                    |                                |                         |                            |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| [의]                    |                                | अवग्रहेहा               | १०१,१.                     |
| भकरणनियम               | <b>९३.</b> २१.                 | भवधिज्ञान               | ११७.२९.                    |
| <b>अक्ष</b> रलाभ       | १००,३,९.                       | भवधिद्शंन               | <i>११७.</i> ३१.            |
| <b>अक्षरभु</b> त       | १००,२६.                        | भविज्ञोपचित             | ८०.३,२८.८१.५.              |
| अचधुर्दर्शन            | १०७,१७.                        | अविद्या ५६.१            | ४: <b>९९७.१५:५८.</b> ८,१७; |
| अज्ञानाश्रयस्य         | <b>646</b> ,24.                | બ્                      | ९,४;१०८,८;११२,५,           |
| अधिगम                  | १०६.२.                         | अव्यक्तिचारिणी          | १०१,२६.                    |
| भनक्षरा [ मति ]        | १०५.२३.                        | अञ्चभा [कर्मप्रकृति]    | <b>६४.</b> ३४;६५.१४.       |
| मनुबन्धतः हिंसा        | ९८.१४.                         | अश्रुतनिश्रित           | ७०.१८;७१.१४.               |
| अनुभागबन्धस्यान        | <b>ફ</b> રૂ. ૧૧.               | असङ्गतव्यवहार           | ११५,३२.                    |
| भनुमिति                | <b>९८.</b> २६.                 | भहिंसक                  | ८०.३४; <b>९</b> ०.४.       |
| भन्तर्ज्ञष्पाकार       | ७१.२८.                         | अहिंसगत्त ( अहिंसकत्व ) | ९०,३१.                     |
| भन्यथासिद्ध            | १११.३४.                        | अहिंसा ७९.१५:८४.५,१     | ३; <b>९०,२६;९१</b> ,२,२७,  |
| अपाय                   | <b>૭</b> ધ.३૨; <b>१</b> ૦१.३૨. | [ अहिंसा-हिंसाविचार ]   | <b>७९.१</b> •तः            |
| अप्यमाय (अप्रमाद)      | <b>७९.</b> ,१७.                | अहिंस                   | ९२.३.                      |
| भप्रमत्त               | ८४.१९.                         | [ आ                     | ]                          |
| अप्रामाण्य             | <b>१०</b> ४.३०.                | आज्ञा                   | ७६.२७.                     |
| अभिघा                  | 96.96.                         | आत्मन्                  | <b>९३,१७.</b>              |
| <b>अ</b> भ्युपगमवाद    | १०९.१९.                        | आत्मप्र <b>त्य</b> क्ष  | <b>१०९</b> ,२३.            |
| <b>अर्थ</b>            | <b>૭</b> ૪. ૧ <i>७</i> ,૨૬.    | भादान                   | <b>८१.</b> २६.             |
| अर्थपर्याय             | १०२.३२.                        | आनन्तर्यक               | ८७,१६.                     |
| <b>अ</b> र्धजरतीयन्याय | १०५.२९.                        | आसोपदेश                 | <b>११४.</b> १५.            |
| अवप्रह                 | ६८.१६.                         | आमिणिबोहियनाथ           | Vo.98.                     |
|                        |                                |                         |                            |

| आरम्भ                          | <b>९</b> ४.१८; <b>९५</b> .८.                               | चरणकरण           | <b>९१.</b> २४.                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| आहारादिसंज्ञा                  | <b>૭</b> १, <b>૨</b> ૨.                                    | चारित्र          | ६१.३३.                                        |
|                                | [ई-ओ]                                                      | चारित्रादिगुण    | <b>६६.</b> ११.                                |
| <b>ई</b> योपथ                  | ८०.२८;८१.५;८२.३१.                                          | चालना            | <b>૭૨</b> ,૨५.                                |
| इयाप्रत्यय                     | ८०,६;८१,५.                                                 | चित्त            | ८२,२४;११०,३१.                                 |
| <b>इं</b> श्वर                 | ξο, 9 <b>९</b> ,                                           | चित्तसन्तति      | ११०,२४.                                       |
| र - <b>`</b><br>ईहा            | <b>७५.</b> ३२.                                             | चिन्तामय         | ७४,२४.                                        |
| र्ड.<br>ईहापायादि              | <b>&amp;८.१</b> ६.                                         | चैत्यगृहकरणविधि  | <i>9</i> 5,39.                                |
| उदयस्थान                       | <b>६३.</b> १.                                              | जरा              | १०८.१६.                                       |
| उपचार [ नवविध                  |                                                            | जाति             | १०८.१६.                                       |
| उपयोगतः [ मतिश्                |                                                            | जीव              | <b>६०.</b> १९; <b>१</b> १३.२७; <b>११</b> ४.२. |
| उपादान                         | १०८,१५.                                                    | जीवघात           | <b>९२.</b> २३.                                |
| एकजीववाद                       | <b>११२.</b> ३४.                                            | जीवन्मुक         | ११२.9९.                                       |
| पुकशरीरैकजीववार                |                                                            | जीवपीडा          | <b>९६</b> .१७.                                |
| एकस्यान                        | `<br>&&.99.                                                | जीवहिंसा         | <b>९३.</b> २३.                                |
| एकेन्द्रिय                     | <b>७</b> १.२२.                                             | ज्ञान            | <b>१०२,२१;१०४,</b> १९,                        |
| <u> ऐदम्पर्यार्थ</u>           | ७५.५.                                                      |                  | [त-न]                                         |
| <b>जौ</b> हप <b>त्तिक्यादि</b> | ७०,२६.                                                     | तवज्झाणाइ कुळा ( | तपोध्यानादि कुर्यात्) ७७,१३.                  |
| <b>भोद्</b> यिक                | <b>ĘĘ</b> , ₹Ę.                                            | तास्पर्वरूप      | 96,98.                                        |
| भोपशमिक                        | <b>દ</b> ેશ, રૂ. ૧.                                        | तृब्जा           | १०८.१५.                                       |
|                                | •                                                          | त्रिस्थानक       | <b>६</b> ४.१३.                                |
|                                | [布]                                                        | दान              | <b>9</b> <.90,                                |
| कर्मन्                         | <i>ن</i> ۶, ۰,                                             | दानप्रशंसानिषेध  | ٧٤, ٧.                                        |
| कर्मबन्ध                       | <b>૮</b> ૧.३२; <b>૮३.</b> ८;९५.१.                          | दृष्टिसृष्टिवाद  | ११२.३४.                                       |
|                                | <b>0.</b> ₹ <b>0;८₹.</b> ٩٩,₹ <b>₹,</b> ₹0; <b>८₹.</b> ٩९. | देशघातिन्        | €8.¥.                                         |
| काय                            | ८५,२१.                                                     | देशघातिनी        | <b>દ્વેર</b> , <b>ર</b> ૮.                    |
| कार्यकारणभाव                   | <b>१११.</b> ४.                                             | द्रव्यञ्जत       | <b>દ્</b> વ.३३; <b>७१</b> .३२.                |
| केवल                           | १०९,३.                                                     | द्रव्यहिंसा      | 90.98.                                        |
| केवलज्ञानदर्शन                 | ११५.२७.                                                    | द्वितीयापूर्वकरण | <b>દર.</b> ૧૫.                                |
| केवलद्विक                      | <b>&amp;4.</b> 76.                                         | दिस्थानक         | <b>&amp;8.9</b> 2.                            |
| क्रमोपयोग                      | ११५.१२.                                                    | ध्रुवोदय         | ६७.११.                                        |
| क्षपकश्रेणी                    | <b>९३</b> .२१.                                             | ध्वतिधर्म        | <b>११</b> २.६.                                |
| भयोपशम                         | <b>&amp;2.</b> 6.                                          | नट               | <b>६</b> 0.२९.                                |
| भायिक                          | <b>६</b> १.३१.                                             | नामरूप           | १०८.१३.                                       |
| भायोपश्रमिकभाव                 | <b>६६</b> ,२२: <b>६७</b> ,४,२६.                            | निच्छय (निश्वय)  | <b>९</b> १.२१.                                |
|                                | [ग, घ]                                                     | निर्णयप्रसिद्धि  | ૭૪, ૧૪.                                       |
| गंथं चएजा (प्रन्थं             |                                                            | निसर्ग           | १०६.१.                                        |
| गीतार्थ                        | ९७. १६.                                                    | नैरास्थ्य        | १०९,३०.                                       |
| गुप्ति                         | ९५.११.                                                     | नैराज्यभावना     | <b>११०.</b> १६.                               |
| गोबलीवर्दन्याय                 | १०६.४.                                                     |                  | [ <b>q</b> ]                                  |
| घातक                           | ८३.१३;९२.३.                                                | पद               | <b>७</b> ४.१२.                                |
|                                | [ਚ-ਗ]                                                      | पदनिस्प          | <b>G8.9</b> 8.                                |
| चक्षुरचक्षुर्दर्शन             | <b>११७.</b> २४.                                            | पद्विग्रह        | <b>७३.</b> २३.                                |
| चतुःस्यानक                     | <b>&amp;8,</b> 98.                                         | पदार्थ           | ७३.५,२१;७४.१४;७५.१.                           |

| पमाय (प्रमाद)                   | <b>99.</b> 90.                             | । मतिज्ञान ६८.१                   | ¥; <b>६९.</b> ९,१४,२८;१००.१८;             |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| परमोहि (परमावधि)                | १०६,११.                                    |                                   | 02.9; १०५.9२; ११७.२६.                     |
| परब्यावृत्ति रूप                | १०२.३३.                                    | मतिज्ञानादि                       | <b>५१.</b> २६.                            |
| परिज्ञा                         | ¿0,8.                                      | मनःपर्याय                         | 809.3.                                    |
| परिज्ञोपचित                     | ८०,३८;८१,४,२०,                             | <b>भ</b> नस्                      | १०८,२६:१०९.9६.                            |
| परोक्ष                          | १ <b>०</b> ₹.१,                            | •                                 | १०८, १७,                                  |
| पाणिवह (प्राणिवध)               | ८३.१९.                                     | मञ्जक-प्रतिबोधक                   | १०१.9.                                    |
| पाप                             |                                            | <b>महावाक्यार्थ</b>               | ७५.४.                                     |
| पुण्य                           | 90,96.                                     | भाया                              | <b>११२.</b> २३.                           |
| प्रकृति                         |                                            | मुक्तरान्याय                      | ९८.9%.                                    |
| प्रतीत्यसमुत्पाद                |                                            | मोहनीय                            | ६७.१७.                                    |
| प्रत्यक्ष                       | ११७.99.                                    | · _                               | ਧ-ਲ ]                                     |
| प्रत्यवस्थान                    |                                            | युगपदुपयोग                        | -                                         |
| प्रदेशोदय                       | <b>&amp; 9.</b> 9 <i>c</i> .               | : युगपदुपयाम                      | <b>११५.१</b> २,१८.                        |
| प्रपञ्चोत्पत्ति                 | <b>€0.</b> €.                              | योगजधर्म                          | <b>९</b> ६.९.                             |
| प्रमत्त                         | <b>ረ</b> ሄ                                 |                                   | १० <b>९</b> ,२१.                          |
| प्रमत्त्रयोग                    | ८९.२३.                                     | रसस्पर्धक                         | <b>१०९.१०.</b><br>\$2.23.54.40            |
| प्रसा                           | १०९.१७.                                    | स्तरप्रक<br>रुव्धितः [ मतिश्रुत ] | <b>६२.</b> २३; <b>६४.१९.</b><br>७१.१६.    |
| त्रमाणान्तर                     | १०९१६.                                     | े होचकर्मविधि                     | <b>७</b> ६.२४.                            |
| प्रमाद                          | ८९.२३.                                     | Cot which the d                   | _                                         |
| प्रमादपञ्चक                     | <b>ረ</b> ፟፟፝                               | i - '                             | [ व ]                                     |
| प्राक्ट्य                       | <b>११७.</b> ३२.                            |                                   | <b>१०२</b> .३३.                           |
| प्राण                           | 64.90,90.                                  | वर्ग                              | <b>६२.</b> २७.                            |
| प्राणवध                         | ८७,१४.                                     |                                   | <b>६२.</b> २८; <b>६३</b> .१२.             |
| प्राणब्यपरोपण                   | 6,0,9,                                     | वल्क-शुम्ब                        | <b>EQ</b> . <b>9</b> .                    |
| प्राणातिपात ८१.२२;              | <b>૮૪.</b> २१; <b>८५.७,</b> २३;८६.१२.      | वाक्यार्थ                         | ७५.४;९८.१८.                               |
| प्राणिवध                        | ८५.२८.                                     | वाक्यार्थज्ञान                    | ११४.१३.                                   |
| प्रातिम                         | १०८.३२.                                    | ् वासना<br>:                      | <b>१११.</b> २०.                           |
| प्रामाण्य                       | १०४.१७,२८.                                 | : वास्यवासकमाव<br>: ०             | १११.96.                                   |
| r.                              | ब-भ ]                                      | विज्ञान                           | १०८.१२.                                   |
| _                               | •                                          | विनाश                             | ८९.६.                                     |
| बन्ध                            | <b>९०.३</b> ४; <b>९५.</b> १:११४.१२.        |                                   | ६७.१८.                                    |
| मसञ्जान                         |                                            | ः विपाकोदयविष्कम्भ                | \$ <b>\$.</b> ₹•.                         |
| महान्                           | <b>६०.२३</b> ;९०.२६.                       |                                   | १०४.२०.<br>२०.२१०                         |
| भव<br>भवान्त                    | १०८.१६.                                    | -                                 | <b>९८.१५:११०.२६.</b>                      |
| भवान्त<br>भावतः हिंसा           |                                            | वेदकसम्यत्तव                      | <b>६</b> ६.१६.                            |
| भावना                           | <b>९०.</b> १२.                             | •                                 | <b>१</b> ૦૮.૧૫.<br><b>૭</b> ૪.૧ <b>૰.</b> |
| भावना ।<br>भावना प्रकर्षजन्यत्व | १०८,२४;१०९.६.                              |                                   | _                                         |
| भावनामय<br>भावनामय              | <b>१०९.</b> १०.                            |                                   | श ]                                       |
| भावश्चत                         | <b>७४.</b> २६.<br><b>६८.२:७०.३;७१.</b> ३३. |                                   | ९८.१८;१११.१.                              |
| भावे <i>न्द्रिय</i> ज्ञान       |                                            | शब्द ू                            | <b>११४.</b> १२.                           |
| मा पर श्रुप्रस्तः               | ७२.१६.<br>[ च ]                            |                                   | <b>९.८.</b> ६१.                           |
|                                 | [ <b>#</b> ]                               | शब्दार्थपर्यालोचन                 | <b>૭</b> ୧.૨૬.                            |
| मति                             | १०६.५.                                     | शाब्दबोध                          | <b>८९.</b> १.                             |

| हिाल्प              | <b>હ ૧.</b>                   | सत्य                 | १०३,२७,                      |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| शुभा [कर्मप्रकृति]  | - 1                           |                      | ११0,29.                      |
| <b>श्र्</b> न्यता   |                               | सम्यग्दर्शन          | १०३,२१.                      |
| शून्यतावासना        | १०९,३१,                       |                      | <b>६४.३</b> ४; <b>६६.</b> ७. |
| भुत                 | <b>७०.२२;९९.२८;१००.३,</b> १४; | I _                  | <b>६३.२७;६७.१९</b> .         |
| J                   | १०६.८;१०९.३.                  |                      | १०८.२०.                      |
| श्रुतज्ञान          | <b>६८.८;६९.९,१४,१८,२७</b> ;   |                      | <b>१</b> 0८.२९.              |
|                     | १०५,१२;११७,२८.                | -                    | <b>Ę</b> ₹.95.               |
| श्रुतज्ञानावरणक्षयो |                               | सुयनाण (श्रुतज्ञान)  | १०५.७.                       |
|                     |                               | स्त्र                | ७४.१३,१६,२९.                 |
| श्रुतमय ७४.२२.      |                               | स्पर्धक              | ६२.१७,२४,३१;६३.९.            |
| श्रुतोपयोग          | ७२.१९.                        | स्पर्श               | १०८.१४.                      |
| <b>अण्यारोह</b>     | <b>&amp;</b> 4.94.            | स्वतो ग्राह्मत्व     | <b>રે</b> ૦૪.૬.              |
| भ्रोत्रेनिद्रयोपलिध | <b>१००</b> ,२२,               | स्वमान्तिक           | ८०.७,२४;८३.३.                |
|                     | [प-स]                         | स्ररूपहिंसा          | <b>९</b> ८.१३.               |
| षदस्थानपतितस्य      | <b>९९.</b> १३.                |                      | [ <b>ह</b> ]                 |
| षडायतन              | १०८,9४.                       | इंतब्बा नो भूआ (इन्त | व्यान भूताः) ७६.६.           |
| संज्ञा              | ७१.२३;७२.३१.                  |                      | ८०.३४;८४.१९;९६.२२.           |
| संशय                | <b>१०</b> २.१७.               | हिंसा ८०,३२;८१       | .२;८४.९,१५,१७;८९.३०;         |
| संसार               | <b>८२.</b> २४.                | ९०.८,१२;९१.१;९       | <b>२.१७;९३.३०;९६</b> ,२३,२८. |
| संस्कार             | १०८.१२;११०.३०.                |                      | ९२.३.                        |
| संहिता              | <b>હરૂ.૧</b> ૨;७ <b>੪.</b> ६, | हेतुवः हिंसा         | ९८.१३.                       |

# ६. ज्ञानबिन्दुटिप्पणगतानां विशेषनाम्नां सूची ।

| अङ्गानङ्गप्रविद्यादिश्रुत | <b>EQ.9.</b>         | गुरु                      | <b>१</b> ०४.११.   |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>अजितस्वामिन्</b>       | १० <b>७.</b> १७.     | चित्सुखाचार्य             | ११२.9३.           |
| अद्वेतसिद्ध               | 46.94.               | जेन ८६.२०;८               | ७.२४;८८.७;१०९.१३. |
| अभयदेव                    | १०९.१२.              | तरवसंग्रह                 | १०९,99.           |
| अभयदेववृत्ति              | <b>११४.</b> ३०.      | तस्वार्थसूत्र             | 204.9.            |
| आगम ७६.५;७                | ७.२५;७८.१८,२४,३१.    | दिगम्बरपरम्परा            | १० <b>७.</b> ७.   |
| आरम्भाधिकरणभाष्य          | ६०,२७.               | धर्मकीर्ति                | १०९.१०.           |
| <b>आ</b> ईत               | <b>८६.</b> १२;८७.१८. | नभाटक                     | ८५.२४.            |
| आवश्यकटीका                | ७१.२३.               | निरंशवस्तुवादिन्          | १०२,३४.           |
| उपदेशपद                   | ७८.२२.               | निर्प्रन्थ                | ८५.२४.            |
| कन्दली                    | १०९.१२.              | निर्युक्तिकार             | co.s.             |
| कल्पतरू                   | ६०.३२.               | निर्युक्तिकृत्            | ८०.२७.            |
| करूपभाष्य                 | <b>98.8,4.</b>       | नेरात्म्यवादित्व <b>ः</b> | ८५.9९.            |
| क्रियाचादिवर्शन           | ۷۰.98.               | नैष्कम्यंसिद्धि           | ५९.१९.            |
| गलकर्तक                   | CV.11.               | न्यायनय                   | १०४.१६.           |

| क्राम्य क्षेत्र ।<br>जन्म | 9.8                     |                     |                                          |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| न्यायसुधा                 | <b>११</b> २.9५.         | विवरणाचार्थ         | <b>५६.६,१३</b> ;५७ <b>.</b> १४.          |
| पुराण                     | 46.97.                  | विवरणाचार्यप्रस्थान | ५६,१०.                                   |
| प्रकाशात्मयति             | <b>५</b> ६.६.           | विवरणाचार्यमत       | <b>५६,</b> १२.                           |
| प्रज्ञसि                  | <b>१</b> १५.9.          | विश्वरूपाचार्य      | 96.0.                                    |
| प्रज्ञापना                | ५२.३२;११५.१,११.         | वेदान्त             | 44.24;888.29;882.28.                     |
| <b>ৰুৱ</b>                | ८७.१५.                  | वेदान्तकस्पलविका    | <b>१०९.</b> ७;१११.३१.                    |
| बौद्ध                     | <b>ረ</b> ዓ.             | वैयाकरण             | ९८.१७.                                   |
| भगवती                     | <b>८६.२७;११५.</b> ٩,४.  | व्याख्याप्रशस्      | <b>९</b> ६.२२.                           |
| भद्दछोह्यट                | <b>९८.</b> २३.          | शक्रर               | <b>६१.</b> 9.                            |
| भाइ                       | ₹08.9¥.                 | शाक्यपुत्रीय        | ८३.१७.                                   |
| भामती                     | <b>५</b> ६.९.           | शाक्यागम            | ۷٥.٦.                                    |
| भाष्य (तस्वार्थ)          | <b>१०५.</b> 9५.         | शान्तिरक्षित        | <b>१०९.</b> ११.                          |
| भाष्यकारीयमत              | <b>५</b> ६.५.           | श्रीधर              | १०९,92.                                  |
| भास्कर                    | ५७.१३,२८.               | संक्षेपशारीरकवातिक  | ६५,२७,२८.                                |
| सण्डनमत                   | ५६.३.                   | संसारमोचक           | ८७.११.                                   |
| भग्डनमिश्र                | 4 <b>ę.</b> v.          | सन्मतिटीका          | <b>१०९</b> .१२; <b>११</b> ४.२५.          |
| मण्डनमिश्रीय              | 44.20;48.2;40.92.       | सर्वज्ञात्मसुनि ५५, | २ <b>६;५६.६</b> ,८;५७.१४;५ <b>९.१</b> ९. |
| मधुसूद्रन                 | 46.98;808.0;882.93.     | सर्वार्थसिद्धि      | <b>१०५.</b> १५;१०७.७.                    |
| मायासूनबीय                | ८७.१७.                  | सांक्यादि           | ८७.१०.                                   |
| <b>मा</b> ष्टुप           | <b>રે</b> ૦૪.૫.         | सिद्धसेनाचार्य      | <b>११</b> ४.२७.                          |
| सिश्र                     | १०४.१३.                 | सिद्धान्तविन्दु     | <b>६०.९,</b> 9५.                         |
| मीभांसक                   | <b>ee.99.88</b> 2.90.   | सिद्धान्तलेश        | <b>\$0.90,9</b> 8.                       |
| <b>बाजिक</b>              | ८७, ११.                 | सुगत                | <b>८७.</b> १५.                           |
| वसुबन्धु                  | ८७.३०;८८.२६.            | सुगतशासन            | ८७.२२.                                   |
| <b>वाचर</b> पतिप्रस्थान   | 48.90.                  | सुगतशिष्य           | ૮૭.६.                                    |
| बाचस्पतिमत                | <b>५६.</b> १२;६०.१६,३१. | सुरेश्वराचार्य      | ५९.१९.                                   |
| षाचस्पतिमिश्र             | ५६.८;५७.५,१२;५९.४;६०.   | 1 -                 | <b>9</b> <.9.                            |
|                           | ८,१०,१२,१९,२३;६१.२.     |                     | ८७.१४;८९,५,२१.                           |
| विद्यारण्यस्वामिन्        | 49.93.                  | हस्तितापस           | <b>૮</b> ૂ.૨५.                           |
| विवरणप्रमेयसंग्रह         |                         | <b>हिरण्यग</b> र्भ  | <b>११४.</b> २.                           |
|                           |                         |                     |                                          |

# शुद्धिवृद्धिपत्रकम्।

# ज्ञानबिन्दुपरिचय (हिन्दी)

| वृ० | ψo         | अशुद्ध               | शुद्ध                           |
|-----|------------|----------------------|---------------------------------|
| 8   | १          | कर्मप्रवाद           | कर्मप्रवाद और अग्रायणीय         |
| १०  | २५         | और                   | ओर                              |
| १३  | ३२         | उसी भाव              | वही भाव                         |
| 28  | 38         | [ § < ]              | v [ § c ]                       |
| 24  | २४         | जवाव                 | जवाब                            |
| 26  | १७         | सर्वा भूतानि         | सर्वाभृतानि                     |
| ३८  | 9          | आर                   | और                              |
| ४३  | ३१         | सार्वज्ञवादी         | सर्वज्ञवादी                     |
|     |            | ज्ञानबिन्दु मूल      | और टिप्पण                       |
| 9   | 9          | अस्यार्थः            | अस्या(अस्याः अ)र्थः             |
| ११  | eq         | परतश्च"–इति          | परतश्च" [ प्रमाणनय० १.२१ ] इति  |
| १५  | 3          | <b>॰</b> ड्यापरां॰   | <u>-</u><br>•व्यापारां॰         |
| १६  | <b>१</b> १ | इति शब्द॰            | इति । सन्द॰                     |
| १६  | १२         | खसमानकार्०           | स्वसमानाकार°                    |
| २१  | 6          | भावनातारम्यान्       | भावनातारतम्यात्                 |
| २१  | १७         | केवलज्ञानावरक0       | केवलझानावारक॰                   |
| २२  | Ę          | कस्यचिदेव            | कस्यचित् कस्यांचिदेव            |
| २७  | 86         | कल्पिविषयण           | फल्पितविषय°                     |
| २८  | १२         | घट दुःखा॰            | घटदुःखा॰                        |
| ४५  | 8          | पूरविशेषमस्वात्      | पूरविशेषवत्त्वात्               |
| ४६  | २२         | त्वपगता॰             | त्वनपगता॰                       |
| 80  | લ          | तदाऽविष <b>यता</b> ॰ | तदा विषयता॰                     |
| 80  | ११         | इनित्व               | ज्ञानत्वं                       |
| 85  | 4          | समग्दर्शन०           | सम्यग्दर्शन॰                    |
| 44  | २२         | 86 A 1               | १८ 🗛 । धर्मसंप्रहणी गा० ८२८तः । |
| ७४  | १७         | बृहन् <sup>०</sup> । | बृहत्॰। अनु० सू० १५५।           |
| ८१  | 8          | प्राणीज्ञान॰         | प्राणि <b>ज्ञानं</b>            |

# सिंघी जैन ग्रन्थमाला

## अद्यावधि मुद्रित ग्रन्थ

|    |                                                                               | मृत्यम् ।    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8  | प्रबन्धिन्तामणि, मेरुतुङ्गाचार्यविरचित.                                       |              |
|    | संस्कृत मूल प्रन्य, विस्तृत हिन्दी प्रस्तावना समन्वित                         | 5-15-0       |
| 2  | पुरातनप्रबन्धसंप्रह,                                                          |              |
| •  | प्रबन्धिच ॰ सदश अनेकानेक पुरातन ऐतिहासिक प्रबन्धोंका विशिष्ट संप्रह           | 4- 0 -0      |
| 3  | प्रबन्धकोश, राजशेखरस्रिरचित.                                                  |              |
|    | संस्कृत मूल श्रन्थ, विस्तृत हिन्दी प्रस्तावना आदि सहित                        | 8-0-0        |
| 8  | विविधतीर्थकल्प, जिनममस्रिकृत.                                                 |              |
| •  | पुरातन जैन तीर्थस्थानोंका वर्णनात्मक अपूर्व ऐतिहासिक प्रन्य                   | 8- 8 -0      |
| ŧ, | देवानस्यमहाकाव्य, मेघविजयोपाध्यायविरचित.                                      |              |
| 7  | माघ काव्यकी समस्यापृत्तिंहम ऐतिहासिक काव्य प्रन्य                             | 7-17-0       |
| ے  | जैनतर्कभाषा, यशोबिजयोपाध्यायकृत.                                              |              |
| 4  | मूल संस्कृत प्रनथ तथा पं॰ सुखलालजीकृत विशिष्ट नूतनव्याख्यायुक्त               | ₹ 0 <b>0</b> |
| 16 | प्रमाणमीर्मासा, हेमचन्द्राचार्यकृत.                                           | •            |
| G  | मूल प्रन्थ तथा पं मुखलालजीकृत विस्तृत हिन्दी विवरण महित                       | 4-0-0        |
| ,  |                                                                               |              |
| ~  | अकलक्क्रप्रनथत्रयी, महाकलक्करेवकृत.<br>३ अप्रसामित प्रन्थ, हिन्दी विवरण युक्त | y- 0 -0      |
| _  |                                                                               | 3- 6         |
| ٩  | प्रबन्धित्तनार्माणे, हिन्दी भाषान्तर.                                         |              |
|    | विस्तृत प्रस्तावनादि राहित                                                    | \$ \$ \$ 0   |
| १० | प्रभावकचरित, प्रभावन्यूस्रिरचित.                                              |              |
|    | संस्कृत मूल प्रत्य, जैन एतिहासिक महाप्रस्थ                                    | 4-0-0        |
|    | Life of Hemachandrächarya: By Dr. G. Bühler.                                  | 3-8-0        |
| १२ | भावुचन्द्रगणिचरित, सिद्धिचन्द्रोपध्यायरचित.                                   |              |
|    | संस्कृत मूल प्रन्थ, विस्तृत इंग्लीश प्रस्तावनादि समेत अपूर्व ऐतिहासिक प्रन्थ  | €- 0 -0      |
| १३ | ज्ञानविन्दुप्रकरणम्, यशोविजयोपाध्यायविरचित.                                   |              |
|    | पं॰ सुम्बलालजी संपादित एवं विवेचित                                            | 3-6-0        |
|    |                                                                               |              |

## संप्रति मुद्यमाण प्रन्थ-

१ सरतरगच्छगुर्बावित. २ बुमारपालचरित्रसंप्रह. ३ विविधगन्छीयपट्टाबिलसंप्रह. ४ जैनपुस्तक-प्रशस्ति संग्रह, भाग ५-२. ५ विज्ञाप्तिलेखसंप्रह. ६ हरिभद्रस्रिकृत धूर्नाख्यान. ७ हरिषेणकृत बृहत् कथाकोश. ८ उद्योतनस्रिकृत बुवलयमालाकथा. ९ उदयप्रमस्रिकृत धर्माभ्युदयमहाकाव्य. १० जिनेश्वरस्रिकृत कथाकोष प्रकरण. ११ भाजुचन्द्रगणिकृत विवेकविलास टीका. १२ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायविरिचित वासवदत्ता टीका. १३ पुरातन रास-भासादिसंग्रह. १४ पुरातनप्रबन्धसंप्रह हिन्दी भाषांतर, इत्यादि. इत्यादि.

Published by Babu Rajendra Sinha Singhi, for Singhi Jaina Jñanap itha, Head Office Ballygunge, Calcutta.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Kirnaya Sagar Press, 26-28, Kolbhat Street, Bombay.